# लहर-लहर हर

(कहानी-संग्रह्म)









## लहर-लहर हर

## नैया नाचे

कहानी - संग्रह

ओम प्रकाश गुप्त

Smaled by Alham

एस० चन्द एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि०

रामनगर, नई दिल्ली-५५

#### एस॰ चन्द एण्ड कम्पनी (प्रा०) लि॰ रामनगर, नई दिल्ली-५५

शाखाएँ:

फव्वारा, दिल्ली। ग्रमीनाबाद पार्क, लखनऊ । ३२, गरोशचन्द्र एवेन्यू, कलकत्ता-१३। ३५, माउन्ट रोड, मद्रास-२। सुल्तान बाजार, हैदरावाद। माई हीरां गेट, जालन्धर।

१०२, प्रसाद चैम्बर्स, रौक्सी सिनेमा के पीछे. बम्बई-४। खजांची रोड. पटना-४।

#### सर्वाधिकार लेखकाधीन

इस पुस्तक के प्रकाशनार्थ जम्मु-काश्मीर राज्य की कला, संस्कृति तथा भाषा अकादमी ने भ्राधिक अनुदान दिया है किन्तु पुस्तक की विषयगत अथवा अन्य किसी वृटि के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी है।

प्रथम संस्कररा : १६७१

मूल्य: ३:००

'सुमाष' को



## प्राक्कथन

जम्मू जैसे ग्रहिन्दी-भाषी प्रदेश के साहित्यकारी साहित्य की साधना काफी कठिन कार्य है। राष्ट्रीय मंच पर वह पहचाना जा सके, इसके लिए उसके पास उचित साधन नहीं हैं। राज्य में कोई ग्रच्छी हिन्दी-पत्रिका प्रकाशित नहीं होती । राज्य की ग्रकादमी ग्रर्द्ध -वार्षिक 'शीराज़ा' का प्रकाशन करती है किन्तु इस पत्रिका में जम्मू के लेखकों को उपयुक्त स्थान नहीं मिल पाता। माँग की जाती रही है कि इस पत्रिका के वर्ष में कम से कम चार ग्रंक प्रकाशित हों। ऐसा होने पर शायद यहाँ के लेखकों की कुछ भलाई हो सके। ग्रकादमी द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन के लिए ग्रांशिक ग्रार्थिक सहायता भी दी जाती है। यद्यपि हिन्दी साहित्यकार ग्रन्य भाषाग्रों के साहित्यकारों की ग्रपेक्षा इस योजना से कम ही लाभान्वित होते हैं, तथापि इस योजना से साहित्यकारों को लाभ हुआ है इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस दिशा में राज्य-सरकार का भी निश्चित उत्तरदायित्व है। राज्य की ग्रोर से हिन्दी साहित्य की कोई पत्रिका प्रकाशित नहीं होती । फील्ड-सर्वे ग्रागेंनाइजेशन द्वारा प्रकाशित 'पाक्षिक' डुग्गर समाचार मुख्यतया एक समाचार-पत्रिका है ।

राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता किंठन होने तथा हिन्दी साहित्य की सेवा ग्रर्थंकरी भी न होने के कारण प्रायः हिन्दी का साहित्यकार प्रादेशिक भाषा की ग्रोर उन्मुख हो जाता है । वहाँ से मान्यता भी मिलती है, थोड़ा-बहुत पैसा भी। हिन्दी के मूर्द्धंन्य साहित्यकारों, पत्र-कारों ग्रौर नेताग्रों को इस ग्रोर ध्यान देना चाहिए कि ग्रहिन्दी-भाषी राज्यों के हिन्दी-साहित्यकारों को समुचित मार्ग-दर्शन तथा प्रोत्साहन मिल सके। ग्रनेक युवक राष्ट्र-भाषा ग्रौर उसके साहित्य की सेवा की

ग्रोर उन्मुख होते हैं किन्तु शीघ्र ही रास्ता बदल कर किसी दूसरी पगडंडी पर चल पड़ते हैं।

हिन्दी कहानी मनुष्य के बहुमुखी जीवन की कहानी है । कविता की भाँति वह कभी भी किसी वाद-विशेष से संबद्घ नहीं रही । श्रनेक स्नान्दोलन इसे निरन्त जीवन के निकटतर लाने में सहायक हुए ।

इस प्रदेश के कहानीकार जो राष्ट्रीय स्तर पर ग्रपना स्थान वना पाए, वे हैं ठाकुर पुंछी तथा वेद राही। ये दोनों साहित्यकार इस प्रदेश के बाहर रह कर ही मान्यता ग्राजित कर सके। वेद राही का हिन्दी की नई कहानी के विकास में विशेष स्थान है। वे जम्मू में ही रहते तो शायद उनकी कला उस निखार को प्राप्त नहीं कर पाती। प्रादेशिक कहानीकारों में मनसा राम 'चंचल', ज्योतीश्वर 'पथिक', उषा व्यास, सुतीक्ष्ण कुमार तथा स्वप्न चौधरी के नाम गिनाये जा सकते हैं। 'चंचल' का सम्बन्ध हिन्दी मिलाप, जालन्धर, योजना, श्रीनगर तथा दुग्गर समाचार, जम्मू पत्रिकाग्रों से रहा। लेकिन यूं लगता है जालन्धर से ग्रा जाने के पश्चात् उनकी कला का विकास रक-सा गया है। इस ऊवड़-खावड़ कँटीले मार्ग पर ग्रन्य साहित्यकार कितनी दूर तक चल सकेंगे इस विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

प्रस्तुत कहानी संग्रह की कहानियाँ 'जग-बीती' हैं या 'ग्राप-बीती' इसका निश्चय में श्रासानी से नहीं कर पाता। इन कथाग्रों के पात्र मेरे जाने-पहचाने हैं। उन्होंने किसी न किसी रूप में मेरे हृदय की तंत्रियों को भंकृत किया तथा उनके विषय में कुछ कहने को मैंने ग्रपने ग्राप को बाध्य पाया है। कहानीकार एक परिवेष में जीता है इसलिए उसकी लिखी कहानियों का एक सीमित परिवेष स्वाभाविक ही है। एक विद्यार्थी ग्रौर ग्रध्यापक होने के कारण मेरी कहानियों में प्रायः विद्यालय, ग्रध्यापक तथा छात्र की समस्याएँ स्थान पाती रही हैं। मेरी यह भी इच्छा रही कि हिन्दी कहानियों के माध्यम से इस प्रदेश की बात कही जाए, जिसका प्रतिनिधित्व करने का दावा वे लोग करते हैं

जो हिन्दी को छोड़ कर प्रादेशिक भाषा में साहित्य-रचना करने लगे हैं। 'मोहन रावं, 'तारों की छाँह' में भाषा के ग्रांचलिक रूप के उदाहरण भी ग्रापको दिखाई देंगे। 'मिनिस्टर के रिक्तेदार' में इस प्रदेश की लोक-कथाग्रों का ग्राश्रय भी लिया गया है। इसी कारण यह कहानी रिपोर्ताज के ग्रधिक निकट हो गई है।

कहानीकार के मस्तिष्क में उलभे अनेक प्रश्त-चिह्न इन कहानियों के माध्यम से मुक्ति पा सके हैं। यह भी सही है कि इस प्रवाह में मस्तिष्क काफी पीछे छूट गया है, हृदय काफ़ी आगे निकल गया है। किन्तु विज्ञान के इस युग में बीद्धिक चितन और हृदय की भावना दोनों का स्थान मस्तिष्क ही माना जाता है।

इसलिए इन कहानियों का कथ्य केवल कथ्य ही है ग्रौर कुछ नहीं।

१ मार्च, १६७१

—(डा०) ग्रोम प्रकाश गुप्त



#### ऋम

| युग और ग्राग          | 8        |
|-----------------------|----------|
| रात सितारों वाली      | X        |
| मैटर्निटी लीव         | १०       |
| नरगिस                 | १६       |
| वूढ़ा ज्वार           | १८       |
| माँ ग्रौर पुत्र       | २२       |
| चूड़ियाँ न तोड़ो      | 28       |
| मोहन राव              | οĘ       |
| गुब्बारे              | 38       |
| मछेरा भला             | ३८       |
| म्रादर्श मौर यथार्थ   | ४१       |
| तारों की छाँह         | ४४       |
| हिन्दी मीडियम         | <b>১</b> |
| मनीग्रार्डर           | ५१       |
| मिनिस्टर के रिश्तेदार | ४४       |
| मजबूरियाँ             | 3 %      |
| <u> पेंडुलम</u>       | ६३       |
| लहर लहर हर नैया नाचे  | ६७       |

...

## युग ऋौर ऋाग

वूढ़ा सलामदीन ग्राज सो नहीं पा रहा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका बिस्तर जल रहा है। ग्रंगारे, दहकते हुए ग्रंगारे; चिंगारियाँ ग्रौर ऐसी लपटें जो निरन्तर बढ़ती चली जा रही थीं! उसने दीवार से टंगे मानचित्र पर ग्राँखें जमा दीं। पच्चीस वर्ष पुराने भारतवर्ष के मानचित्र के रंग मद्भम पड़ गए थे। कई बार उसके पोतों ने इस मानचित्र की जगह कोई ग्रन्य चित्र लगाने का यत्न किया किन्तु न जाने क्यों, सलामदीन को इस पुराने मानचित्र से बहुत प्यार था। प्रायः दोनों हाथ कमर पर रखकर वह मानचित्र के सामने खड़ा हो जाता ग्रौर न जाने क्या कुछ खोजता रहता। यह मानचित्र बहुत पुराना था; इसी लिए इसमें पाकिस्तान बनाए प्रदेशों को ग्रलग नहीं दिखाया गया था।

श्राज उसे ऐसा अनुभव हो रहा था मानो एक जलती हुई लाल रेखा इस प्रदेश को अलग कर रही थी। यह रेखा उस गोली की भाँति थी जो आज उसके सामने से 'घू'' करती निकल गई थी और एक कोने में खड़े नवयुवक के वक्ष में घुस गई थी।

बूढ़े सलामदीन को पच्चीस वर्ष पुराना युग याद आने लगा जब वह गाँव के प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। उसके अनेक छात्र अब अच्छी-अच्छी पदिवयां सम्हाले हुए थे। पर क्या मजाल कि मौलवो जी को देखें और 'सलाम' किए विना निकल जाएं। हर-एक की स्मृति उसके वृद्ध हृदय में स्नेह का ज्वार उमड़ाने लगी। पल भर के लिए वह उस ग्राग को भूल गया। 'छज्जूराम जो दिल्ली में है, गुरुदत्तसिंह पढ़ने में नालायक पर ग्राज कर्नल है, जलाल-उद्-दीन जो कलकत्ते में प्रोफेसर है'—ग्रौर वे सभी लोग जो उस प्रदेश में हैं जिसे अब यह जलती रेखा ग्रलग कर रहो थी, उसे याद ग्राने लगे। बूढ़े सलामदीन की ग्राँखों से ग्राँसू वहने लगे। ग्राज एक ग्रध्यापक को विद्यार्थियों के हाथों पिटते देखा था सलामदीन ने। ग्रध्यापक ने देर से ग्राने के कारण उसे कक्षा में ग्राने से रोका था। बस इतनी ही वात……या खुदा उस्ताद की यह हालत!

'स्राग' भड़क उठी। वह खाट पर बैठा न रह सका; छत पर जाकर टहलने लगा। अचानक उसने भ्राकाश की भ्रोर देखा उसे लगा जैसे चिंगारियों से भरा है सारा ग्रासमान! ''भ्राज तो सचमुच पगला गया हूँ'' माथे पर हाथ मारते हुए उसने कहा। इतने में गोलियों की भ्रावाज फिर सुनाई दी—टक-तड़-टक! भयानक शोर भर गया गली में! 'गोली चल रही है; यार्ड में खड़ी गाड़ियों को भ्राग लगा दी गई है, छः मर गए हैं।'

सलामदीन सोचने लगा—क्यों न इन छोकरों को रोक दूँ जाकर? उसकी चालीस वर्ष पुरानी छड़ी हवा में लहराने लगी परन्तु उसे सहसा ध्यान ग्राया—समय बदल चुका है। उसे याद ग्राया कि दिलबाग सिंह कुल्हाड़ा लेकर दाताराम को मारने जा रहा था। गाँव में कौन था, जो उसे रोके? पुलिस भी उससे डरती थी। किन्तु दूर से सलामदीन के तुरें को देखकर उसके पैर रक

#### गए थे।

सलामदीन को गुस्सा ग्राने लगा—'ये उस्ताद हैं? लड़कों को काबू में नहीं रख सकते!' एक शीतल ग्राह उसके मुख से निकल पड़ी। वह क्या कर सकता था? गली में भागते लोगों का शोर वढ़ने लगा; वह नीचे ग्रा गया। जलते हुए मानचित्र के सामने खड़ा हो गया लेकिन ग्राँखों वहाँ न टिक सकीं। कोने में रखा ग्लोब घूमने लगा; दीवारें घूमने लगीं '''''नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूँगा, मैं इस ग्लोब को रोक दूँगा।' लड़खड़ाते कदम, फैली हुई वाँहें, बूढ़े हाथ ग्लोब की ग्रोर बढ़ने लगे। गली से ग्रावाज ग्राई 'जिन्दा पकड़ कर जला देंगे।'

''किसको, क्यों ?'' बूढ़ा सलामदीन चीख उठा।

पास की खाट पर सोई हुई उसकी पत्नी जाग पड़ी। 'क्या हो गया है ग्रापको ?'

सलामदीन चकरा कर धड़ाम से फर्श पर गिर पड़ा। 'ग्रापको तो बहुत तेज बुखार है।' बूढ़ी सकीना ने कहा।

'सभी कुछ जल रहा है पगली श्रौर बूढ़े सलामदीन को बुखार भी न हो ?'

'क्या जल रहा है ?'

''सभी कुछ,'' श्रौर बूढ़े ने पागलों की भाँति श्रागे बढ़ कर पुराने मानचित्र को बाँहों में भर लिया । सीने से लगा कर बच्चों की तरह रो पड़ा । १९४७ में मारे गए उसके पुत्र श्रौर पुत्री उसे याद श्राने लगे । उसकी श्राँखों से बहकर श्राँसू मानो श्राग को बुभा रहे हों। पर ग्राग नहीं बुभी । कुछ दिनों के बाद मातम-पुरसी करने वालों ने देखा वह कील जहाँ मौलवी जी का प्रिय मानचित्र टंगा रहता, खाली थी ! दिन बीतते चले गए । उस कील के गले में एक नए चित्र का धागा दिखाई देने लगा । चित्र था भड़कीला, नए ढंग का । लेकिन ग्रजीब बात थी—िक पुराना चित्र किसी ने कभी हवा में हिलते नहीं देखा था । किसी महातपस्वी की न्याई प्रविचल रहता । परन्तु नए चित्र बदलते रहते ग्रौर जरा-से भोंके से फड़फड़ाने लगते । ऐसा क्यों ?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हाँ, बूढ़ी सकीना इसका राज जानती है क्योंकि जब मौलवी जी स्राधी रात तक बच्चों को पढ़ाते रहते ग्रौर नींद से बच्चों की स्रांखें भारी होने लगतीं तो सकीना गीले रूमाल से उनकी ग्रांखें पोंछ दिया करती थी। ग्रब भी कभी-कभी वही वात्सल्य उसके हृदय में उमड़ा करता है किन्तु वह जानती है—युग बदल गया है, 'ग्राग ही लग गई है इस जमाने को!'

 $\Sigma_{0}$ 

 $D \supset$ 

167 (197)

## रात सितारों वाली

शोभा और राजू साथ-साथ खेलते, इकट्ठे पार्क में घूमने जाते, स्कूल का काम भी एक-साथ वैठकर करते। शोभा—सामने वाले मकान में किराएदार श्री भगवान सहाय की इकलौती बेटी थी। राजू शोभा से लगभग तीन वर्ष बड़ा था। हमारे घर में कोई बच्ची न थी इसलिए सहाय तथा उनकी पत्नी से हँसी में कहा करते—'यह बेटी तो हमें दे दीजिए।'

'ग्रापकी ही तो है,' लाला जी कहते; लेकिन उनकी पत्नी नारी-स्वभावानुसार कहती—'दहेज मत माँगिएगा, समाज-सुधार का युग है।' ग्रौर बात हँसी में विलीन हो जाती।

× × ×

दिन बीतते गए। एक बार श्रीमती सहाय मैके गईं। कुछ सप्ताह उपरांत लौटीं तो घर पहुँचते ही शोभा हमारे यहाँ स्राई स्रौर बोली — 'राजू कहाँ हैं ?'

'कव ग्राई शोभा ?' राजू ने कमरे से निकलते हुए कहा। 'ग्रभी' शोभा ने कहा ग्रौर एकदम घर को भाग गई मानो कुछ भूल हुई उससे! मैंने सोचा—राजू के लिए कोई भेंट लाई होगी। भोजन का समय था। हम भोजन करने बैठे ही थे कि शोभा ग्रा गई। वह भी हमारे साथ ही भोजन करने बैठ गई। राजू ने नया सिलवाया लाल कोट पहना था। मैंने कहा 'राजू! तुम कोट पहने भोजन करने क्यों बैठ गए? गंदा हो जाएगा!' राजू चुप रहा लेकिन उत्तर उसकी माँ की ग्रोर से ग्राया— 'ग्राज तो राजू लाल कोट पहनेगा ही; शोभा को तो लाल कोट ही पसन्द है! ग्रौर शोभा को नहीं देखते—सितारों वाला फाक। ग्रभी वदल के ग्राई है, राजू को जो पसन्द है।' राजू ग्रौर शोभा शायद, हमारी बातें सुन नहीं रहे थे। वे तो हलुए की बन्दर-बाँट कर रहे थे।

#### X X X

इन्हीं दिनों की एक ग्रौर घटना मुक्ते याद है। मेरे एक मित्र दिल्ली में रहते हैं। गर्मी की छुट्टियों में वे सपरिवार हमारे पास ग्राए हुए थे। उनका छोटा बेटा मनोज ग्रौर राजू लगभग एक ग्रायु के थे, ग्रतः दोनों खेल में मग्न रहते। एक दिन पता चला कि मनोज की माँ कुछ रुष्ट थी। राजू की माँ ने मुक्ते बताया, ''वात कुछ भी नहीं। शोभा ने काला फाक पहना था—सितारों वाला। मनोज ने उसे कहा: 'इस फाक में तो तुम बहुत सुन्दर लगती हो।'

'तुभे इससे क्या ?' शोभा बोली ।

'हाँ, तुभे इससे क्या ?' राजू ने दुहराया—तीखी ग्रावाज में। मनोज ने इसे ग्रपना ग्रपमान समभा, दोनों में भगड़ा हुग्रा। मनोज की पिटाई भी हुई क्योंकि राजू की सहायता शोभा करती रही थी।" सरकारी नौकरी जीवन में अनेक सम्बन्ध स्थापित करवाती; फिर तुड़वा देती है। लाला भगवानसहाय तब्दील हुए और नागपुर चले गए। कभी-कभी उनका पत्र ग्राता जिसमें पारिवारिक कुशल-क्षेम, इधर-उधर की वातें होतीं। पहले कुछ पत्रों में लिखा जाता रहा—शोभा राजू को याद करती है। फिर धीरे-धीरे शोभा का नाम पत्र से मिट गया। दिन-मास-वर्ष वीत गए और लाला जी लिखने लगे—शोभा के लिए श्रच्छा-सा वर ढूंढिए। फिर एक निमन्त्रग्-पत्न ग्राया—शोभा के विवाह का और मैंने कुछ रुपये धनादेश द्वारा भेजकर कर्त्तव्य निभाया।

उसके बाद उनका कोई पत्न नहीं ग्राया ग्रौर हम भी उन्हें भूल गए।

#### × × ×

ग्रचानक दो सप्ताह पूर्व लाला जी का फोन ग्राया। वे यहाँ सपरिवार ग्राए थे। डाक्टर ने किसी ठण्डी जगह जाने की सलाह दी थी। श्रीनगर जा रहे थे। पुरानी यादें ताजा हो उठीं। निश्चय हुग्रा, उन्हें घर लाया जाए। हम दोनों उनके होटल में पहुँचे। वह ग्रत्यधिक दुर्वल थे। बीस वर्ष पूर्व ग्रीर ग्रवके दम्पित में वड़ा ग्रन्तर था। उनके साथ एक युवती थी। 'चाचा जी नमस्ते,' उसने कहा ग्रीर चाय बनाने लगी। 'नमस्ते' कह हमने प्रश्न-सूचक दृष्टि से लाला जी की ग्रोर देखा। वह मौन रहे। उनकी पत्नी बोलीं—शोभा।

'शोभा !' हम चीख पड़े ।

'हाँ' लाला जी वोले, 'भाग्य की बात है। सोचा था बेटी का सुख देखकर बुढ़ापा कट जाएगा। किन्तु :: ।' 'पर यह कैसे, क्या हुग्रा ?'

'गाड़ी का एक्सीडेंट हुम्रा था । म्रापने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा ।'

रेलगाड़ियों की अव्यवस्था के फल-स्वरूप जो दुर्घटनाएँ होती रहती हैं, उनका कोई भी चिल्न मेरे लिए अधिक मार्मिक नहीं हो सकता था। मेरे नयनों में वही चार-पाँच साल की चुलबुली बच्ची थी।

'विवाह के एक साल बाद ही''' श्रीमती सहाय बोलीं ग्रौर हमने शोभा की ग्रोर देखा। वह शायद हमें बातें करने का ग्रवसर देने के लिए बरामदे में चली गई थी।

#### X X X

हम घर श्रा गए। नहा-धो कर सभी लोग भोजन की मेज पर बैठे।

'शोभा कहाँ है ?' मैंने पूछा। 'शोभा!' उसकी माँ ने पुकारा।

शोभा ग्राई; मैं उसकी ग्रोर देखता रह गया। वह चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई।

'शोभा! काली साड़ीं क्यों पहन रखी है ?' सहसा मेरे मुख से निकला। इससे पूर्व कि प्रश्न की मूर्खता समभ पाऊँ, श्रीमती सहाय बोलीं—'दो ही रंग तो पहन सकती है—सफेद ग्रौर काला। सफेद साड़ी तो दिन में तीन बार मैली होती है। मेरे पास भी कुछ काली साड़ियाँ पड़ी थीं। काली साड़ी से इसे चिढ़ थी, ग्रब वही पहननी पड़ती है।'

मुभे सितारों वाले काले फाक ग्रौर लाल कोट की याद ग्राई।

न जाने क्यों राजू को भी लाल रंग का कोट पसन्द नहीं है।

मैंने देखा शोभा की माँ के माथे पर बड़ी-सी बेंदी, होंठों पर लिपस्टिक ! ग्रौर शोभा…! वह हमारी वातें सुने विना धीरे-धीरे भोजन कर रही थी।

 $\times$  +  $\times$ 

रात को सोने से पहले लाला जी को दवा पिलाने शोभा आई। वही काली साड़ी…।

मुभे फिर याद ग्राई—सितारों वाला काला फाक ! राजू ने कान्वेण्ट जाने से इनकार कर दिया था क्योंकि लाल कोट उनकी वर्दी का ग्रंग था। राजू काला फाक भूल चुका था ग्रौर शोभा लाल कोट; मगर मैं सोच रहा था, शोभा की इस काली साड़ी में सितारे भर देने के लिए क्या मैं कुछ नहीं कर सकता?

 $\times$   $\times$   $\times$ 

श्रीर श्राज श्रनेक विरोधों के पश्चात् इस मकान की दीवारों पर दीपमाला हो रही है; राजू ने, वर्षों के बाद, फिर से लाल कोट पहना है; मेरी श्राँखों में श्राँसू हैं; दोनों हाथ जोड़े ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ—ये श्राँसू शोभा की साड़ी के सितारे श्रीर राजू के कोट के फूल बन जाएँ।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

खिड़की से बाहर फाँकता हूँ—कितनी सुन्दर, शांति-प्रदायक है, यह रात सितारों वाली।

## 'मैटनिटी लीव'

श्राज नीना की स्टेनो लिलता का विवाह है। दिन भर वह स्टेनो की कुर्सी को निहारती रही। ग्राजकल कुंवारी लड़िकयाँ भी माथे पर बिंदी लगा लेती हैं। सो लिलता भी फैशन में किसी से कम नहीं थी। पूर्णतया 'माडर्न' बनी रहती थी। ''लेकिन विवाह के बाद वह भी माँग में सिंदूर, हाथों में मेंहदी सजाकर ग्राएगी। कुछ महीनों बाद वह मोटा पेट लेकर घूमा करेगी ग्रौर फिर 'मैटर्निटी लीव' माँगेगी।"

'क्या करूँगी मैं वहाँ जाकर?' उसने निमन्त्रग्-पत्र वाला रंगीन लिफाफा रैक में रख दिया। 'पर यह तो एटिकेट है'; उसे जाना ही चाहिए।

× × ×

रिकार्ड प्लेयर पर धुनें बज रही थीं। लड़िकयाँ नाच रही थीं। कुछ ग्रलग बैठी गा रही थीं— 'क्यों नीमयाँ धर्मी क्यों नीमयाँ, इस कोठे दा काठ ए पुराना; कोठा धर्मी ताँ नीमयाँ '''!' ''ग्रापके मन में तो ये धुनें गूंज जाती होंगो।'' ''ग्ररे ग्राप! रमेश जी!''

रमेश नीना का दूर-सम्बन्ध से वहनोई था इसलिए ठठोली करने का उसे ग्रिधिकार था।

''ये युनें ग्राप ही को मुबारक हों'', नीना ने मानो बचने की कोशिश की।

''हमें मुवारक हो चुकीं; ग्रव तो लिलता को मुवारक कहिए।''

'हाँ सो तो है ही," उसने कहा।

''ग्रव तो इनकी ही वारी है,'' लिलता की माँ ने उसका स्वागत करते हुए कहा। लेकिन नीना जानती थी—सभी मन में कहते हैं, इसके साथ ग्रव ब्याह कौन करेगा? ब्याह की उम्र ही बीत गई है।

#### $\times$ $\times$ $\times$

वहाँ से नीना शीघ्र ही लौट ग्राई थी। सिर में पीड़ा हो रही थी। 'ग्रोह कितना शोर था वहाँ!' उसकी वहन सिनेमा चली गई थी। उसका जी चाय पीने को था, पर वनाए कौन? वह लेट गई, जल्दी ही उसे नींद ग्रा गई। स्वप्न में पीड़ा ग्रौर तीव्र हो गई। कोई हथौड़े चला रहा है—उसे ऐसा लगा। उसने बलपूर्वक हथौड़ा पकड़ लिया। पर यह क्या, उसके हाथ में लाल कमल का फूल था। वह जाग पड़ी।

उसे याद श्राया—कालेज में लड़िकयाँ उसके बालों में लाल गुलाव लगा दिया करती थीं। उन दिनों भी वह कहा करती थी —मैं विवाह नहीं करूँगी। उसकी सहेलियाँ कहतीं—यह सब वाग्जाल है। वे गाने लगतीं .....छोटा-सा घूंघट निकाल के, चली दुलहिनया पिया के संग' ..... 'ऊँह! स्राएं वे सब स्रौर देख लें; नीना जो कहती है, वही करती है' उसने स्रभिमान से सोचा।

X X X

"छुट्टी चाहिए ? क्यों ?" "जी मैट……!"

'मैटर्निटी, मैटर्निटी! ग्रौर कुछ काम भी है तुमको ? जाग्रो बाबू को दे दो।'

दूसरे ही दिन दफ्तर में निबटने के बाद बाहिर ग्रा रही थी। दीवार की ग्रोट में बातें हो रही थीं—

'खुद जो राँड हैं! मैटर्निटी नाम से चिढ़ है उसे। लाल चूड़ा श्रीर रोली देखकर तो बौरा जाती है। श्रपना जो कोई नहीं।

वह ग्रनमुनी करके ग्रागे वढ़ गई। उसे याद ग्राया क्लास का वह दिन जब मनोविज्ञान के प्राध्यापक कह रहे थे—फायड ने लिबिडो—'काम' को कितना महत्त्व दिया है, कुठा क्या है, क्यों होती है ? वह खीभ उठी थी—'कुंठा कुंठा कुंठा किया है। काम के हर जगह कुंठा दिखाई दी; ग्रौर दिखाई दिया काम ! काम के बिना जिया नहीं जा सकता ? मैं यह मानने को तैयार नहीं।' ग्रध्यापक ने शांति से कहा था—'ग्राप मानें या न मानें, फायड की मान्यता सही हो या ग़लत, मगर ग्रापकी यह चिढ़ निश्चय ही किसी कुंठा के कारण है।' सभी ठट्ठा लगा कर हँस पड़े थे ग्रौर वह लजा कर रह गई थी।

'ऊंह, कुंठा ? कौन-सी कुंठा है मुक्त में ? कोई भी तो नहीं।' वह सोचती जा रही थी। फिर उसे याद ग्राया कि कुंठा का पता चल जाए तो फिर वह कुंठा नहीं रह पाती। 'तो क्या मुक्ते कुंठा का पता चल जाए, तो मैं विवाह कर लूंगी? तो ठीक है वह कुंठा कुंठा ही रहनी चाहिए।' वह घर पहुँच कर लेट गई ग्रांख मूंद कर। सहसा कह उठी—'मैं ब्याह नहीं करूँगी।'

'तो तुम्हें कहता ही कौन है दीदी ?' उसकी बहन ने चाय लिए कमरे में प्रवेश किया।

'ग्रोह'! उसने बाँहें वहन के गले में डाल दीं।

फिर सोचने लगी 'सच ही तो कहती है—कहता ही कौन है!'
वह खिड़की में जा खड़ी हुई। कुछ लड़िकयाँ चली जा रही
थीं। 'यह क्या फैशन है, सारा शरीर दिखाई देता है मानो नंगा।
ऐसे कपड़ों का क्या लाभ ?' उसने बहन से इस विषय पर चर्चा
शुरू करना चाही। परन्तु उसने देखा उसकी बहन ने भी वैसा ही
पारदर्शी कुर्ता पहना हुग्रा था। ग्राज तक उसने इस ग्रोर ध्यान
ही नहीं दिया था। 'हमने तो कभी ऐसा कुर्ता नहीं पहना था',
उसने बहन से कहा।

''तुम्हारे ग्रौर हमारे समय में काफी ग्रन्तर है दीदी !' बहन ने नजाकत से कहा।

नीना फिर खिड़की में जा खड़ी हुई। उसकी हिष्ट सामने की छत पर पड़ी। उस मकान में कुछ दिन हुए नए किराएदार ग्राए थे। एक युवक दरवाजे की चौखट के सहारे खड़ा चाय पी रहा था। उसके सामने मुंडेर पर एक युवती बैठी थी। युवती की पीठ नीना की ग्रोर थी। 'उसकी पत्नी होगी' नीना ने सोचा, 'युवक क्लर्क होगा किसी दफ्तर में। क्लर्क की पत्नी! बेचारी!' उसे युवती पर दया ग्राने लगी।

'चाय पीलो दीदी', उसकी बहन ने कहा।

उसने चाय की प्याली ली ग्रौर मुंडेर पर जा बैठी। फिर खिड़की में ग्रा गई। युवक शायद कमरे में चला गया था, युवती दरवाजे के बाहर खड़ी, भीतर को देखती हँस रही थी।

'पेट में वल पड़ रहे हैं। ऐसी भी क्या बात होगी ?' उसने सोचा। साथ ही उसके होठों पर हल्की मुस्कान फैल गई।

'दीदी'

'हुँ' ?

'ग्राज मैंने एक बहुत ग्रन्छी स्वैटर देखी।'

'ग्रच्छा!'

'ले लूँ ?'

वह कुछ देर चुप रहने के बाद बोली, 'कुछ दिन ठहर जाग्रो।'

उसने फिर खिड़की में से देखा। सामने कोई नहीं था। कमरे के द्वार पर पर्दा गिरा हुआ था।

नीना सोचने लगी—सभी पैसों के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हैं। किसी को स्वैटर चाहिए, किसी को सिनेमा के लिए पैसे, किसी को दवाई, किसी को सहेली को भेंट देनी है। लोग भी तो यही कहते हैं—''पिताजी धन के लिए लड़की का ब्याह नहीं करते। तनख्वाह जो मिलती है—पाँच सौ!'' विचारों ने करवट वदली—'तो क्या मैं विवाह करना चाहती हूँ; कामता अभी भी हो सकता है'' पिताजी मानेंगे नहीं—मुक्ते स्वयं निश्चय करना चाहिए—नहीं, इस विषय पर कुछ सोचना ही नहीं चाहिए।'

दूसरे दिन सभी की 'मैटर्निटी लीव' मंजूर हो गई। 'श्राज तो श्राप बहुत खुश हैं वीवी जो!' बूढ़ी चपड़ासिन रामदेई ने कहा।

'ग्रच्छा ! क्यों भला ?'

'शायद कोई वात पक्की होने वाली है।'

उत्तर में वह मुस्कराई और दफ्तर से वाहर निकल गई। काफी देर बाजार में घूमती रही। वहन के लिए स्वैटर देखती रही। एक दुकान पर स्वैटर पैक करवा रही थी कि उसकी हिष्ट सामने लटकती नेकटाइयों पर पड़ी। 'ये दिखाइए' उसने कहा और बिना उद्देश्य के एक टाई खरीद कर पर्स में रख ली।

#### $\times$ $\times$ $\times$

वह खुश थी। उसकी बहन भी खुश थी स्वैटर पाकर। लेकिन नीना को पर्स में रखी टाई की गर्माहट महसूस हो रही थी। बार-वार लजा कर वह 'ब्लश' कर जाती थी।



## नरगिस

'हम श्रकेले स्कूल नही जाएँगे। नरिगस होती है वहाँ। बड़ा डर लगता है हमें उससे।'

'कौन नरगिस ?'

'वही नरगिस—ग्रापको नहीं मालूम ? कहती है—भाग जास्रो, मार देंगे तुम्हें, छुरे से चीर देंगे ....।'

'पागल होगी।'

'हाँ पागल, पागल ही है। सभी लोग कहते हैं—पागल है। इसीलिए तो हमें डर लगता है।'

'तुम दूसरे रास्ते से स्कूल चले जाया करो।'

'वह रास्ता बहुत लम्बा है; मैडम डाँट देती है देरी हो जाने पर ग्रौर नरगिस····।'

'ठीक है भई ! मैं स्वयं तुम्हें स्कूल छोड़ स्राया करूँगा।'

× × ×

नरगिस—उसका सही नाम कुछ ग्रौर है। जब देश का विभाजन हुग्रा, वह लगभग दस वर्ष की थी। उसके दो भाई थे। तीनों भाई-बहन ग्रपने माता-पिता से छूट गए थे। दोनों भाइयों

को उसके सामने मार दिया गया था। वह भाइयों से बड़ी थी। वह चिल्लाती रही थी—भागो, वे तुम्हें मार देंगे। लेकिन दोनों उससे चिपट गए थे। एक ग्रादमी उसे भी मारने वाला था कि दूसरे ने कहा था—रहने दो 'माल' होगी, नरिगस है—नरिगस ग्रौर उसका नाम नरिगस हो गया। मूँ छों वाला वह ग्रादमी उसे साथ ले गया था। पहले ही दिन जव उसकी मूँ छों ग्रौर दाढ़ी उसे चुभीं तो वह रो पड़ी थी ग्रौर उस ग्रादमी ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन धीरे-धीरे रोने पर उसे सजा मिलने लगी। उसकी पिटाई होती ग्रौर उसे हँसना पड़ता।

लेकिन ग्राँसू वहाए विना चैन न मिलता। उस पहाड़ जैसे म्रादमी के नीचे वह बुरी तरह पिस जाती ग्रौर हँसती रहती। जव भी वह ग्रकेली होती, रो लेती। ज्योंही उसके 'ग्रादमी' की ग्रावाज उसे सुनाई देती, वह हँसना शुरू कर देती। वह घर था एक सुनसान खेत में। खेत बोया नहीं गया था। उसका भ्रादमी जव वाहर जाता, घर का दरवाजा बन्द करके बाहर से ताला लगा देता। उसे मालूम था, इस वीरान में चीखने-चिल्लाने से कोई लाभ होने का नहीं । वह बहुत छोटी थी ग्रौर बहुत डर गई थी। धीरे-धीरे साँकल खुलने की ग्रावाज उसके लिए हँसना शुरू करने का 'ग्रलार्म' बन गई। ग्रादत बढ़ती गई ग्रौर रात को हवा चलने से भी साँकल हिलती तो वह हँसने लगती । मूँ छों वाले ने समभ लिया कि वह पागल हो चुकी थी। इसीलिए एक दिन उसने नरगिस को सिपाहियों के हवाले कर दिया। उसे कैंप में ले जाया गया। यहाँ, बहुत दिनों के बाद, उसे कुछ, बच्चे दिखाई दिए। उन्हें देखते ही वह चिल्ला उठी-भागो, तुम्हें मार देंगे, खरा घोंप देंगे।

### बूढ़ा ज्वार

मुक्ते प्रतिदिन उसकी गालियाँ सुनकर जागना पड़ता है। 'हरामी काम नहीं करता। मजदूरी लेते हो तो काम भी किया करो। हराम का पैसा कभी पचता नहीं। री, मर गई! तू फिर पानी लेने ग्रा पहुंची? देखती नहीं, मजदूर काम कर रहे हैं, मकान बन रहा है। एक तो पानी ग्राता ही कम है ऊपर से ये चुड़ैलें चली ग्राती हैं।'

मैं सिरहाने की खिड़की से भाँकता हूँ। वह चूड़ीदार पाय-जामे को पैरों में फँसाने की चेष्टा कर रहा होता है। लड़की, जो पानी भरने ग्राई है, जानती है कि बूढ़ा उसे पकड़ नहीं पाएगा। पायजामा पहनने में उसे काफी समय लगता है। फिर चमार की लड़की को छूकर दुवारा नहाना बूढ़े के लिए काफी मुह्किल काम होगा। मजदूर भी उसकी भिड़कियों की ग्रोर ध्यान नहीं देते। उन्हें मालूम है कि मालिक (बूढ़े का पुत्र) उसकी बातों पर कान नहीं देता। लेकिन कभी-कभी किसी निठल्ले, दीवार की ग्रोट में सुस्ताते मजदूर के लिए बूढ़े की तीखी दृष्टि ग्रौर कठोर शब्द महान् परिचालन-शक्ति का काम करते हैं। 'कब से खड़ा है रे? सबेरे ही ग्राराम करने बैठ गया। जमाना ही काम-चोर हो गया है। चल गारा ले चल!' तभी उसकी दृष्ट रेत के घरौंदे बनाते बच्चों पर पड़ती है। 'भाग जाग्रो यहाँ से, इसी रेत में रोप दूँगा। सारी रेत उड़ा के रख देते हैं।' वच्चे एक ढेर पर से उठकर दूसरे ढेर पर जा बैठते हैं।

मेरी पत्नी मुक्ते बताती है—'कल गौरी की गाय दीवार से पीठ खुजलाने लगी तो बूढ़े ने लोहे की सलाख से उसे इतना पीटा कि बेचारी को नील पड़ गए।'

'कितनी ममता है इसके हृदय में मकान के लिए,' मैंने कहा। ''ग्रौर बहू कह रही थी,'' मेरी पत्नी ने कहना जारी रखा, ''इसे तो यूँ लगता है जैसे मकान इसकी हिड्डियों पर बन रहा है। बूढ़ा चुप बैठ ही नहीं पाता। ग्रभी मकान की छत भी नहीं पड़ी ग्रौर यह गाय की बलि देने लगा था।''

 $\times$   $\times$   $\times$ 

दिनभर बहुत गर्मी रही। गर्मी के कारण मजदूर कुछ सुस्त थे। परन्तु वह आधी बनी दीवार की छाया में बैठा उन्हें ढीला काम करने पर गालियाँ सुना रहा था। शाम को मजदूर मजदूरी ले रहे थे और वह कह रहा था—'आधे दिन की मजूरी मिलनी चाहिए तुम्हें। इसकी जान तो देखो, बैल है और काम धेले का नहीं करता। मुभे यदि खाँसी और दमे ने मजबूर न कर दिया होता तो तुम्हारे जैसे चार का काम अकेले कर दिखाता।'

× × ×

एक दिन उसकी गालियों के बजाय उसके रुदन ने मुक्ते जगा दिया। वह कह रहा था— देखों न सभी लोग छत पर ठण्डी हवा में सो जाते हैं। मैंने कहा था, मेरी खाट भी ऊपर लगा दो। मगर सामान को रखवालो कौन करे ? मच्छरों ने काट-काटकर लड़ निकाल दिया है। ऊगर से उड़कर रेत गिरती है और नीचे से मच्छर काटते हैं।

'हाँ' यह भी कैसा जुल्म है। दिनभर तो तुम भाग-दौड़ करते रहते हो,' विधवा पुनिया चमारिन ने कहा। पुनिया की लड़की को वह पानी नहीं भरने देता लेकिन पुनिया से उसकी बहुत बनती है। एक-दूसरे से न जाने क्यों सहानुभूति है इन्हें।

बूढ़ा कह रहा था — मैं भी क्या कम हूँ ? कल से तुम बल्ली को भेज दिया करो पानी भरने । मुक्ते क्या, लोग रेत नहीं पत्थर भी उठा ले जाएँ । मैं तो इनके लिए मरता रहूँ और ये मुक्ते मच्छरों के श्रागे डाल दें।

#### × × ×

अगले दिन फिर उसकी गालियों ने मुभे जगाया।

"मुई फिर बाल्टी ले श्राई है । छत पे फेंक दूँगा तुम्हें श्रौर तुम्हारी बाल्टी को ।"

मैंने बाहर देखा। बल्ली नल पर पानी भर रही थी। बूढ़ा प्रायजामा ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था।

'ग्ररे सुलताने ! पैरों में जंजीरें पड़ी हैं क्या ? चल नहीं पाते ? × × रेत में खेलने ग्रा जाते हैं जैसे इनके बाप ने पैसे दिए हैं।' बूढ़े ने पायजामा कुछ जल्दी पहन लिया ग्रौर छड़ी उठाकर पानी भरती लड़की की ग्रोर लपका।

किन्तु छड़ी उठी की उठी रह गई। घर के भीतर से घूँघट निकाल बहू निकली और लड़की से बोली—'भर ले बल्ली, पानी पर भी मोल लगता है क्या ?' श्रौर बूढ़ा धीरे-धीरे लौट श्राया । वह पानी भरती लड़की को देखता रहा, श्राँख बचाकर सीमेंट की बोरी से सीमेंट ले जाती पनिहारिन को देखता रहा, बेकार खड़े सुलताने को देखकर उसने मुंह फेर लिया।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

ग्राज उसने चारपाई चौराहे में ला रखी है । चारों ग्रोर गंदगी के ढेर हैं। दुर्गन्ध भी स्वाभाविक है।

'भला वह ऋपनी खाट वहाँ क्यों ले गया ?'

मेरी पत्नी पूछती है।

मैं चुप रहता हूँ; मगर जानता हूँ कि वह खाट वहाँ क्यों ले गया है। वह रह-रह कर, चतुराई से दाहिनी ग्रोर की गली में देखता है ग्रीर मैं जानता हूँ कि वहाँ से पुनिया चमारिन का दर-वाज़ा सामने दिखाई देता है।

## माँ ग्रीर पुत्र

मेरी माँ मुक्त से रुष्ट रहती है। कारण यह कि मैं समकता हूँ, मेरी वातें समक्ते की योग्यता उसमें नहीं है। वह सोचती है—मैं जो कुछ कहता हूँ, शायद ठीक ही होगा। इसीलिए वह मुक्ते कभी मन्दिर जाने को नहीं कहती। भोजन करने से पूर्व कुल-देवता की पूजा करने की नसीहत भी वह नहीं करती।

वह प्रतिदिन भोर-समय मन्दिर जाती है। देवता पर चढ़ाने के लिए फूलों के कई पौधे उसने ग्राँगन में लगाए हैं। मेरे जागने से पहले ही वह कुछ फूल चुनकर मन्दिर में चढ़ा ग्राती है क्योंकि मैं उसे बार-बार कहता हूँ—फूल टहनी पर ही सुन्दर लगते हैं। मैं उन पौधों को कभी पानी नहीं देता लेकिन वह कई बार मुहल्ले की स्त्रियों से कहती हैं—जिस दिन इन पौधों को पानी नहीं दे पाऊँगी, मेरा बेटा देगा।

कोठरी में बड़े-बड़े सुराख हो जाते हैं। मैं कहता हूँ—माँ, कोई वड़ा सांप रहता है यहां। 'नहीं, मुग्रा चूहा बना जाता है' वह कहती है। रात भर मैं सांप के भय से जागता रहता हूँ भ्रौर वह मुभे कहतो रहती है—जाग रहे हो क्या? सो जाग्रो। (मैं जो जाग रही हूँ।)

मैं परीक्षा देता हूँ ग्रौर वह मेरी सफलता के लिए मनौतियाँ मानतो है। किन्तु मुभे इस विषय में वह कुछ नहीं कहती क्योंकि में कहता हूँ—परिश्रम में करूँ ग्रौर भोग पत्थर के देवता को ! मेरी सफलता पर वह मन्दिर में प्रसाद चढ़ाती हैं तो मैं पूछता हूँ 'यह दिकयानूसी क्यों करती हो ?' इस पर वह नाराज हो जाती है। ग्रपने देवता का ग्रपमान वह सह नहीं सकती।

मेरी पुस्तकों पर धूल जम जाती है लेकिन वह भाड़ती नहीं। मैं जानता हूँ कि वह डरती है, कहीं कोई चीज इधर की उधर न हो जाए ग्रौर जब मैं स्वयं भाड़ता हूँ तो वह समभती [है मैं नाराज हो गया हूँ।

मेरी वड़ी वहन मुक्त से कहती है—'तुम माँ को नाराज क्यों कर देते हो ?' मैं मुस्करा कर बात टाल देता हूँ । भला मैं माँ से या माँ मुभ से क्यों नाराज होगी ? मैं उसकी बात नहीं मानता इसलिए वह कभी-कभी दुखी होती है परन्तु उसे विश्वास है कि उसके लगाए तुलसी के विरवे को एक दिन मैं जरूर पानी दुंगा। तुलसी उसके लिए इतनी पवित्र ग्रीर रक्षणीय है कि सर्दियों की रातों में उठ-उठ कर देखती है-कहीं इसकी चुनरी तो नहीं उतर गई। सिवाय चरणामृत के ग्रौर किसी काम में इसके पत्तों का प्रयोग 'वर्जित' है । लेकिन जब मुभे ज्वर होता है तो जो दो-चार पत्ते भी शेव हों, तोड़कर मेरी चाय में डाल देती है। मेरी बहन उसे कहती है-'कल चरणामृत के लिए तुलसी-दल कहाँ से लाग्रोगी ? दो पत्ते ही रहने देती।' माँ कोई उत्तर नहीं देती। न हँसती है, न बोलती है। चाय बनाती है श्रौर मनौती मानती है—मेरा पुत्र ठीक होगा तो तुलसी माँ का एक ग्रौर विरवा लगाऊँगी; धूमधाम से व्याह रचाऊँगी।

कभी-कभी मैं उसकी बातें समभने की चेष्टा करता हूँ। पर चया करूँ ? कैसे समभूं ग्रौर कैसे उसे समभाऊँ ?

# चूड़ियाँ न तोड़ो

गाड़ी पूरी गित से भागी जा रही थी। बाहर बारिश थी स्रीर था तूफ़ान। डिब्बे में एक मैं था ग्रौर एक वह बंजारा। मैंने ग्रनेक बार उसे रामपुर स्टेशन पर उतरते देखा था। रामपुर छोटा-सा स्टेशन था ग्रौर वहाँ इक्का-दुक्का यात्री ही उतरता या चढ़ता। दूरिंग-ड्यूटी होने के कारण मुभे इस राह ग्रनेक बार ग्राना-जाना पड़ता था।

डिब्बा खाली था किन्तु बंजारा सीट पर नहीं बैठा था।
गाड़ी सीटी देती भागी जा रही थी। बादलों की गर्ज ग्रौर
ग्राँधी की भगदड़ इस सुनसान को ग्रौर गहरा बना रही थी।
नीरवता भंग करने के उद्देश्य से मैंने कहा—'तुम नीचे क्यों बैठें हो ? ऊपर बैठो।'

बंजारे ने हाथ जोड़े, थोड़ा मुस्कराया ग्रौर वहीं बैठा रहा।
मैंने कहा—'भारी तूफान है।'
उसने उत्तर दिया—'हाँ बाबू जी।'
'कहाँ जाग्रोगे?'
'रामपुर बाबू जी।'
'वहाँ तुम्हारा घर है?'
'नहीं बाबू जी चूड़ियाँ बेचनी हैं।'

'रात को ? तूफ़ान में ठहरोगे कहाँ ? सराय होगी !' 'छोटा-सा ग्राम है, बाबू जी, सराय कहाँ ?'

बात पर ध्यान न देकर मैंने कहा 'यदि कल भी यूँ ही वर्षा रही तो तुम्हारी दीवाली फीकी रहेगी।'

'सुबह की गाड़ी से लौट ग्राऊँगा बाबू जी।' 'क्यों चूड़ियाँ नहीं बेचोगे?' 'बाबू जी वहाँ मेरी बिटिया है·····' 'ग्रच्छा! ससुराल होगी उसकी!'

'कुछ ऐसा ही है बाबू जी ! तूफान है पर वह जरूर ग्राएगी चूड़ियाँ लेने।'

'मगर तूफ़ान .....'

'इससे क्या बाबू जी ?' बंजारे ने ग्राह भरी ग्रौरं जैसे स्वप्न में कुछ कहता चला गया—

"ग्रब तो ग्रठारह साल होने लगे बाबू जी! तब वह बिल्कुल बच्ची थी। सुनिए बाबू जी, चूड़ियों की गठड़ी लिए मैं स्टेशन पर उतरा। सारा ग्राम लिपा-पुता था। लक्ष्मी के स्वागत की तैयारियाँ थीं। मैंने भी ग्रपनी गठड़ी खोली। 'चूड़ियों वाला ग्राया' यह जानकर सभी बच्चे घरों को भागे पैसे लाने। एक छोटी-सी बच्ची वहाँ खड़ी रही। 'तुम चूड़ियाँ नहीं लोगी?' मैंने उससे कहा ग्रौर वह भाग गई।

"साँभ तक मैं चूड़ियाँ बेचता रहा। सूरज ढलने लगा ग्रौर गठड़ी समेट मैं चला। ग्राम छोड़ने को ही था कि वही बच्ची दीवार के सहारे खड़ी दिखाई दी।

'तुम चूड़ियाँ लेने नहीं ग्राईं।' 'माँ पैसा नहीं देती।' 'बापू से लाम्रो ।' 'वह नहीं है ।' 'तुम चूड़ियाँ ले लो मैं पैसे नहीं लूँगा ।' 'माँ मारेगी ।'

मैं स्टेशन की ग्रोर चला। पीछे से वह बोली—

'बंजारे! तुम पीपल के नीचे ठहरोगे न? मैं वहाँ रात को आऊँगी चूड़ियाँ लेने।''मैं उसकी बात समभ न पाया। थोड़ी दूर चलने के बाद मुभे पीपल का एक पेड़ दिखाई दिया। उसके नीचे बने पत्थरों के चूल्हों से मैंने विचार किया कि पथिकों के लिए उस ग्राम की वही सराय थी। बच्ची ने यह सोचकर कि वंजारा रात को वहीं ठहरेगा, वहाँ ग्राने की वात कही थी।

"न जाने क्यों, मैं श्रागे बढ़ नहीं पाया श्रौर वहीं ठहरने का निरचय किया। रात को गाँव में दीपमाला हुई। दीप जले श्रौर फिर बुभ गए। मैंने वाटियाँ सेंकीं श्रौर लड़की का इन्तज़ार करने लगा।" बंजारे ने बीड़ी सुलगाई श्रौर फिर कहना शुरू किया—

''बिल्कुल सुनसान था। गीदड़ों का हू-हू वातावरण को ग्रौर भी भयानक बना रहा था। ऐसे समय वह बच्ची कैसे ग्रा सकती है ? यह सोच कर मैं सोने का यत्न करने लगा। ग्रपने पागलपन पर दुःख भी हुग्रा।

'बंजारे मैं ग्रा गई।'

फुसफुसाहट - जैसे शब्द सुनकर मैं चौंक उठा।

'मुफे चूड़ियाँ दो' उसने कहा ग्रौर हाथ खोल दिया। उसके पास एक पैसा था।

'यह पैसा कहाँ से लिया ?'

'वापू ने दिया था जब वह लाम पर गया था। मैंने इसे खर्चा नहीं। घर के पीछे जमीन में दबा के रखा था।'

'तुम चूड़ियाँ ले लो, पैसा भी रख लो।' ग्रौर मैंने चूड़ियों की गठड़ी उसके सामने खोल दी। बहुत-सी चूड़ियाँ बटोर कर वह खड़ी हो गई।

'मैं तुम्हें छोड़ ग्राऊं।'

'नहीं वंजारे, तुम यहाँ ग्राया करो मुभे चूड़ियाँ देने। मैं इन्हें पहनूँगी नहीं, जमीन में दवा के रखूँगी। चूड़ियाँ मुभे बहुत ग्रच्छी लगती हैं।'

वह चली गई।

रास्ते में एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी पर कोई यात्री भीतर नहीं आया। तूफ़ान का वेग कम नहीं हुआ था। वंजारे की बीड़ी कव की बुफ चुकी थी। उसने बुफी वीड़ी को फिर से जलाया और कहानी कहने लगा—

"तब से में हर त्योहार के दिन उस ग्राम में जाता रहा। रात को वहीं पीपल के नीचे वह चूड़ियाँ लेने ग्राती। पाँच साल हुए, दीवाली का दिन था। में ग्राम में पहुँचा। वह मुभे ग्रपने घर ले गई। उसका ब्याह हो गया था। उसका पति सुन्दर बांका जवान; फौज में हवालदार था। मुभ से वोला—

'इसे बहुत-सी चूडियाँ दो। चूडियों से इसे बहुत प्यार है!' 'मेरा जी बहुत खुश हुम्रा उसे खुश देखकर! म्रब वह चूडियाँ पहनेगी, छुपा कर नहीं रखेगी।' बंजारे ने म्राह भरी। बीड़ी को फेंका ग्रौर कहना शुरू किया—

"मगर इसी बीच फिर लड़ाई शुरू हो गई। उसका बाप फ़ांस गया था, उसका पित काश्मीर चला गया। पिछली दीवाली को जब मैं कुएँ पर पहुंचा तो वह मुक्ते कुएँ पर ही मिल गई— पानी भरती।

'तुम्हारे लिए बहुत सुन्दर चूड़ियाँ लाया हूँ, नए डिजायन की, बेटी।'

मगर वह बिना कुछ कहे चली गई। उसकी सहेलियों से मालूम हुग्रा, उसका पति लड़ाई में मारा गया।

रात को मैं फिर वहीं रहा — पीपल के नीचे ग्रौर ग्राधी रात को वह फिर वहाँ ग्राई।

'लड़ाई क्यों होती है बंजारे ?' 'देश की रक्षा के लिए बेटी।' 'मगर वहाँ तो लोग मरते हैं।' 'हाँ, शहीद होते हैं। मैदान में वहादुर काम ग्राते हैं।'

'लड़ाई के मैदान में क्या होता है बंजारे ?'

'ग्रौर चूड़ियाँ ''हाँ बंजारे मैं सोचती हूँ लड़ाई के मैदान में केवल चूड़ियाँ होती हैं' दूटी हुई चूड़ियाँ —लाल—नीली —पीली चूड़ियाँ।'

मैं उसके अनजानेपन पर कुछ न कह सका । वह फिर पूछने लगी—

'दुश्मन क्यों हमला करता है ? उनकी ग्रौरतें भी तो चूड़ियों से प्यार करती होंगी। क्या वे भी छुपा के रखती हैं चूड़ियाँ ? उनकी चूड़ियाँ भी तो दूटती होंगी। हमला करने वालों से, लड़ने वालों से कोई क्यों नहीं कहता—'चूड़ियाँ न तोड़ो'। वह रोने लगी ग्रौर उसके भोलेपन पर मेरी ग्राँखें गीली हो गईं। उसने बहुत-सो चूड़ियाँ चुनीं ग्रौर जाती हुई बोली— 'तुम मुभे चूड़ियाँ देने ग्राया करो बंजारे! मैं इन्हें पहनूँगी नहीं। जमीन में दबा के रखूँगी। पर नहीं, ग्रब तो इन्हें तोड़ कर रखूँगी। नहीं—नहीं साबित ही रखूँगी। मैं किसी को तोड़ने नहीं दूँगी।' पगली-सी वह कहती जा रही थी—'कोई दुश्मन मिलेगा तो उसे भी कहूँगी चूड़ियाँ न तोड़ो!'

"वह चली गई। चूडियाँ लेने के लिए आज मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी।"

गाड़ी सीटी देती रुक गई। बंजारे ने गठड़ी उठाई श्रौर तूफ़ान में उतर गया। उड़ती हुई धोती स्टेशन की मद्धम रोशनी में कुछ देर तक दिखाई देती रही। गाड़ी ने फिर सीटी दी श्रौर चल पड़ी। चलती गाड़ी में एक यात्री भीतर घुस श्राया। मुफे रोता देखकर बोला—'बंजारे ने श्रापको भी रुला दिया शायद! श्राधा पागल है। उसका भी बेटा लड़ाई में मारा गया था। तब से पागल है। गाँव की लड़कियों को मुफ़्त चूड़ियाँ बाँटता है।'

### ँमोहन राव

पहले दिन कुली से सामान उठवाए मैं होस्टल पहुंचा तो चौकीदार ने परिचय करवाया—'ये हैं ग्रापके साथी।'

मैंने 'नमस्ते' की ग्रौर उसने मुस्कराकर हाथ मिलाया। कहने लगा— 'यह भी ग्रच्छा हुग्रा काश्मीर ग्रौर दूर-दक्षिण के वासी यहाँ ग्रामिले हैं।' 'संगम हो गया है', किसी तीसरे ने कहा।

'हाँ, मैं इनसे कश्मीरी भाषा सीखूँगा। सिखाएँगे न ग्राप? सैर भी करवाइएगा ग्रपने प्रांत की।'

मैंने उसे समभाया—मैं जम्मू से ग्राया हूँ, मेरी मातृ-भाषा डोगरी है।'

'भ्रच्छा, तो भी क्या ? हम डोगरी ही सीख लेंगे।'

दूसरे दिन स्नानादि के पश्चात् उसने मुक्ते कॉफ़ी पिलाई ग्रौर कहा 'बजारुकु विल्डिद्धमु' ग्रौर इसका ग्रर्थं भी बतलाया—बाजार को चलते हैं।

वर्ष भर उसने मुक्ते तेलुगु भाषा सिखाने ग्रौर मुक्तसे डोगरी सीखने का यत्न किया किन्तु सब भूल गया है। उसे क्या कुछ याद है, नहीं कह सकता।

मैं प्रतिदिन प्रातः-सायं 'संध्या' करने बैठता । वह चुपचाप

मुभे देखता मुस्कराता रहता। एक बार भी उसने मुभ से कोई तर्क नहीं किया, पर वह स्वयं पक्का नास्तिक था। कभी-कभी मैं उसे समभाने का यत्न करता तो वह कहता—'ग्रजी जाति का तो मैं ब्राह्मण हूँ। देखिए यह यज्ञोपवीत। न पहनूं तो घर से निकाल दिया जाऊँ।' फिर मसखरेपन से मुभे देखता रहता। कभी कहता—'ग्रापकी प्रार्थना सुनकर ही 'ग्रापके' ईश्वर ने मुभे यहाँ भेजा दिखाई देता है। ग्राप संध्या करते हैं तो मैं ग्रापके लिए दूध गर्म करता रहता हूँ।'

साथ के कमरे में एक मराठा रहता था। नाम था—विजय रामचंद्र नागरकर। नागरकर मोहनराव को 'मद्रासी' कहकर पुकारता। मोहन ने उसे कई बार कहा 'मुफे ग्रांध्र-प्रदेशी कहा करो मराठे!' किन्तु नागरकर उसे 'मद्रासी' ही कहता। नागरकर से वह मराठी ''लावणियाँ'' सीख कर गाता। ग्रर्थ तो वह जानता नहीं था, कण्ठ भी सुरीला न था। फिर भी वह गाते-गाते फूम पड़ता ग्रौर सभी सुनने वाले 'वाह-वाह' कह उठते। दाईं ग्रोर के कमरे में बंगाली स्वयंभू-भट्टाचार्य से कहता—'गुरु! बड़े चालाक हो। मुफे बंगला नहीं सिखाते। रवीन्द्रनाथ ठाकुर की ग्रात्मा तुम्हें कैसे क्षमा करेगी?'

होस्टल में वह चोरी से बिजली का चूल्हा जलाता क्योंकि उसे 'कॉफ़ी' पीने का 'काफ़ी' शौक था। स्वयं पीता, सबको पिलाता। रात के एक बजे तक कॉफ़ी चलती और चलते मराठी, गुजराती, मलयालम, बंगला, असमिया गीत और मालूम नहीं क्या-क्या। होस्टलों में रहने का जिन्हें अनुभव है, वही समभ सकते हैं।

मद्रास में हिन्दी-विरोधी आन्दोलन हुआ तो नागरकर ने

उससे पूछा, "ऐसा क्यों हुम्रा रे ?" उसने उत्तर दिया, 'मद्रास के जन-सामान्य म्रनुशासन-प्रिय हैं। भला म्रर्रावद-म्राश्रम को वे भ्राग क्यों लगाएँगे ? वह तो हमारी संस्कृति का प्रतीक है "।"

'भारतीय संस्कृति का नाम न ले रे। उसकी आधार-शिला है— ग्रास्तिकता और तू! नास्तिक—महा नास्तिक!' नागरकर ने टोका। उसने उत्तर दिया—''मराठे! बुद्धि नाम का तत्त्व तुम्हारी खोपड़ी में नहीं। तू कॉफ़ी पी ग्रौर कोई 'पोग्राड़ा' सुना।'' ग्रौर फिर वही चहल-पहल शुरू हो जाती। एक दिन पड़ौस से एक बालिका को बुला लाया। उससे ब्रज के लोकगीत सुने। उस दिन से लेकर गाड़ी में बैठने तक उसके मुख से ब्रज का एक लोकगीत प्रायः सुनने को मिलता। 'जोगिनि पल्ला लट्क्यो' यह है उस गीत का मुखड़ा। शेष गीत मोहन राव ग्रपने साथ ले गया है, ग्रतः मुक्ते याद रखने का कोई ग्रधिकार नहीं है।

उसे मैं डोगरी का एक गीत मुनाता—'ग्रसें कुसैगी मंदा नि श्राखनाँ, चन्नै दी चाननी चन्नै कनै\*…

× × ×

मोहन राव फिर मिलेगा या नहीं, ईश्वर जाने । परन्तु कभी-कभी स्वप्न में ग्रा जाता है—लुंगी पहने । धीरे-धीरे गुनगुनाता है—श्रसें कुसैगी मंदा नि ग्राखनाँ ....।

श्रांखें खुल जाती हैं। सोचता हूँ, विध्याचल के पार भी मेरा

<sup>\*</sup>हम किसी को दोष नहीं देंगे, चाँद की चाँदनी चाँद के साथ ही रहती है।

ही दिल धड़कता है। ग्राँसू भरते हैं, तो पवन से कहता हूँ—ले जाग्रो इन्हें—विन्ध्याचल के पार! मछलीपट्टम के निकट सागर की लहरों में मिला देना। खारा पानी खारे पानी से मिलना ही चाहिए। मोहन राव तो शायद, ग्रव मिलेगा नहीं। दोष भी किसे दें, हम तो पहले ही कह चुके हैं ..... 'ग्रसें कुसैगी मंदा नि ग्राखनां, चन्नै दी चाननी चन्नै कनै' ....।

## गुब्बारे

'शोरी बेटे! अच्छे बेटे! जागो न! जागो न बेटे!' घर की मालिकन ने लिहाफ़ से मुँह निकाल कर पुकारा। हवा में काफ़ी ठण्डक थी। उसने तिकया बाँहों में भींचते हुए करवट वदली। कोई उत्तर न मिलने पर उसने जरा कड़े स्वर में कहा—'शोरी! उठा कि नहीं? टिंकू को स्कूल जाने में रोज देर हो जाती है।"

शोरीलाल ग्राँखें मलता उठ बैठा । विस्तर लपेटा, खाट खड़ी करके उस पर रख दिया । बरामदे में ठण्डी हवा लगातार ग्राया करती है । बिस्तर जैसा भी है, शीत से बचाने का भरसक यत्न करता है । शोरीलाल उससे बिछुड़ना नहीं चाहता था । जब वह शहर ग्राया था तो माँ ने कहा था 'वहाँ ठण्ड नहीं होती रे ।' ग्रौर वह सचमुच उस शहर की कल्पना में खोया ग्रा गया था, जहाँ बर्फ में चलने से उसके पैर सुन्न नहीं होंगे—घर को गर्म रखने के लिए जलाई गई ग्राग का चुग्राँ उसकी ग्राँखों को लगेगा नहीं । मगर ग्रब हर रोज उसे भेड़ों की गर्म साँसों से गर्म हुई कोठरी की याद ग्राती थी।

"ग्रभी तक सोया पड़ा है रे ? मुनीम जी जरा उठाना इसे ।"
मुनीम का नाम सुनते ही शोरी प्रारावान हो गया। कुर्ता नीचे
स्तींचा जिससे पुरानी नेकर का फटा भाग ढक जाए।

"चला जी" कहकर वह रसोईघर से वाल्टी उठा कर बाहर चला गया।

शोरी लगभग बारह वर्ष का छोकरा है। घर का मालिक जंगल का ठेकेदार है। पहाड़ में नौकर सस्ते मिल जाते हैं; सीघे-सादे ग्रौर परिश्रमी। शोरी को इस घर में काम करते दो वर्ष हो, गए हैं।

नए घर में शोरी ने अपने आपको रमा लिया है। मालिक-मालिकन को अच्छी तरह समफ गया है। वर्तन माँजने और कपड़े धोने से लेकर मालिकन के पैर दवाने, टिंकू को स्कूल छोड़ने, घर लाने और मुनीम की विशेष आवश्यकता पूरी करने तक का काम उसे करना पड़ता है।

वैसे मालिकन उसका काफ़ी ख्याल रखती है। वह घूप में न फिरे, इसकी उसे विशेष चिंता रहती है। "बीमार हो जाएगा बेचारा। वह भी तो किसी माँ का जाया है।" मगर छाया में खड़ा टिंकू जब पतंग उड़ाने की चेष्टा करता है तो घूप में 'कन्नी छोड़ने' का काम शोरी को ही करना पड़ता है। यदि कभी वह छत पर अकेला खड़ा पतंग निहारता मिल जाए तो मालिकन की चिंता की सीमा नहीं रहती। "आँखें लाल हो जाएँगी तो क्या होगा रे ? अच्छे बच्चे कभी पतंग नहीं उड़ाते।"

शोरीलाल को मालूम है कि मालिक घर में बहुत कम क्यों रहता है। पहाड़ में उसने एक गूजरी 'रखी हुई है'। उसे वह दिन याद आता है जब नौकरी पाने के लिए उसके बापू ने उसकी माँ को मालिक के पास भेज दिया था। उसकी माँ का चेहरा अजीब दागों से भर गया था। उस समय उसने सोचा था जंगल में मच्छरों ने काटा होगा। उसका बाप खुश था और जब मालिक

ने शोरी को भी नौकर रखने की बात कही तो उसके माता-पिता श्रौर भो खुश हुए थे। लेकिन उसके हृदय को पहला धक्का उस समय लगा जब रात को मुनीम ने उसे जोर से भींच लिया श्रौर प्रातः भाड़ू देते समय उसने मालिकन के शीशे में देखा तो उसके गाल पर भी वैसा ही एक निशान बना हुग्रा था जैसे कि उसने उस दिन माँ के मुख पर देखे थे।

ग्रच्छे नौकर की भाँति वह जानता है कि उसे गली-मुहल्ले वालों से मेल नहीं बढ़ाना है, मुहल्ले के दूसरे नौकरों से बातें नहीं करनी हैं। मुभ से वह काफ़ी खुला हुग्रा है। सभी भेद की वातें वह खोल देता है क्योंकि ग्रपने बच्चों के लिए गुब्बारे लेते समय, कभी-कभी जब मालिकन सैर को गई हो, मुनीम चौराहे में ताश खेल रहा हो, मैं उसके लिए भी एक गुब्बारा खरीद लेता हूँ। ऐसे ही सुग्रवसर में, एक दिन मैंने उससे पूछा—

"शोरीलाल तुम्हें काम तो बहुत करना पड़ता है ?"

''हाँ, थक जाता हूँ।''

"तुम्हें इतने पैसों पर कहीं ग्रौर नौकर करवा दें ?"

"नहीं।"

''क्यों ?''

"'बापू की नौकरी ""

मैं समभ गया। वह गुब्बारे वाले की ग्रोर देख रहा था। उसकी ग्रांखों की नीली पुतिलयाँ मानो गुब्बारों में इस प्रकार खो जाना चाहती थीं जैसे बादल भरे ग्राकाश में कपोत-पक्षी। मगर चौराहे पर मालिकन की साड़ी दिखाई दी ग्रौर मैं शोरीलाल से ग्रांखों चुराकर एक ग्रोर चला गया। दूसरे दिन उसकी मालिकन ने मुनीम को संबोधित कर मुभे सुनाया—

"नौकरों को भड़काना नहीं चाहिए।" साथ ही कड़ी चेतावनी दी—"यदि फिर कभी ऐसा हुग्रा तो मुभसे बुरा कोई नहीं होगा।"

किन्तु एक दिन शोरी चला गया, न जाने कहाँ। उसकी मालिकन को सन्देह है कि मैंने ही उसे भगा दिया।

जब भी मुभे कोई गुब्बारे वाला दिखाई देता है, शोरीलाल की नीली ग्राँखें मेरे सामने ग्रा जाती हैं। किन्तु उनका सामना करने का साहस मुभ में नहीं है।

### मछेरा मला !

तीस तारीख ग्रौर जेव में पन्द्रह पैसे की राशि शेष थी। सिटी चौक से लेकर रघुनाथ मन्दिर तक उसने तीन वार 'पद-यात्रा' की, पर पन्द्रह नए पैसों से खाने योग्य मिल ही क्या सकता था। पन्द्रह पैसों के भुने चने जेव में डाल, धीरे-धीरे—दाना-दाना कर मुंह में डालते—प्रयत्न से धीरे-धीरे चवाते, उसने फिर वाजार के तीन चक्कर लगाए। फिर छवील से ठण्डा पानी पिया।

प्रत्येक मास के ग्रन्तिम दिनों में ऐसी ही दशा होती है। दूसरे दिन प्रातः से ही भूख लगने लगी। दो-तीन बार पानी पिया पर पानी से प्यास बुभती है; भूख नहीं मिटती। वह उठा दो पुस्तकों उठाईं ग्रौर बाजार वेचने गया। ग्राठ रुपये, छः ग्राने मूल्य की उन पुस्तकों को देख दुकानदार बोला, "दो रुपये मिल जाएँगे।" 'मरता क्या नहीं करता' सोच उसने दो का नोट हाथ में पकड़ लिया। परन्तु कुछ खाने को जी नहीं माना। ग्रपनी ग्रसहाय दशा पर उसे ग्रत्यधिक क्षोभ हुग्रा।

चलते-चलते वह तवी नदी पर पहुंचा। फिर किनारे-किनारे चलता, रेत पर वने पक्षियों के पैर देखता दूर निकल गया। एक मछेरा नदी में डोरी फेंके पानी में खड़ा था। वह भी एक पत्थर पर बैठ गया। भूख की तीव्रता की एक सीमा होती है। उसके

बाद वह मद्भम पड़ जाती है, इतनी कष्टदायक नहीं होती।

थोड़ी देर बाद मछेरा बाहर ग्राकर उसके साथ के पत्थर पर बैठ गया। बोला, "सुबह से लगा हूँ पर एक भी मछली नहीं ग्राई।"

"मुक्ते दिखाग्रो तो !"

उसने डोरी नदी में फेंक दी। श्रपने भीतर वह एक नए प्रकार की उमंग, स्वच्छन्दता का भास करने लगा। थोड़ी देर वाद मछेरा भागा, ''खींचिए वावूजी—फँस गई है।'' मछली काफी वड़ी थी। मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।

"कमाल ही कर दिया बाबूजी! यह मछली ग्राप ही ले

जाइए।"

"नहीं, तू ही रख ले । यहाँ ग्रौर कोई मछेरा नहीं ग्राता क्या ?"

''नहीं वाबूजी, मैं अकेला ही आया करता हूँ।'' ''ठीक है, मैं भी कल से आ जाया करूँगा।''

"वहुत ग्रच्छा हो वावूजी, मेरे पास एक बहुत ग्रच्छी छड़ी है। एक वार एक गोरे ने दी थी। पर यह मछली ग्राज ग्राप ही ले जाइए। हम तो खाते ही रहते हैं।"

मछली ले वह घर को चला तो सोचने लगा—पुस्तकें पढ़ाने की अपेक्षा हमें मछलीगीरी ही सिखाई गई हो तो हम कभी भूखें न रहें।

अगले दिन वेतन मिला। शाम को मछेरे की याद आई पर उधर जाने को मन नहीं माना। 'यह भी कोई काम है' उसने अपने आपको सान्त्वना दी। पर कहीं से कोई कहता—मछेरा अतीक्षा कर रहा होगा। 'इतनी डिग्नियाँ और यह काम!' चलो, 'कॉसमो चलते हैं। वहीं मछली खाएँगे। बॉलरूम का समय है।' कोट पहन उसने जेब में हाथ डाला। कभी-कभी बिल पूरे रुपयों का बनता है और 'टिप' के लिए कोई सिक्का नहीं होता। पर "यह क्या— जमीन पैरों के नीचे से निकल गई जैसे। जेब तो वहाँ थी ही नहीं। ग्राज फिर उपवास हो जाएगा। उस का सिर घूमने लगा और पैर स्वयमेव नदी की ग्रोर चल पड़े।

### त्रादर्श त्रीर यथार्थ

(चार पत्र)

(एक)

सोचती हूँ, तुम्हें कैसे संबोधित करूँ। ग्रनेक पत्र पड़े हैं, मेरे पास जिनमें तुमने न जाने क्या-क्या संबोधन मुक्ते लिखे। मेरे भी ग्रनेक पत्र तुम्हारे पास होंगे या शायद वे सभी चिट्ठियाँ तुमने जला दी होंगी।

गलती कर रही हूँ 'तुम' नहीं, 'ग्राप' कहना चाहिए ग्रव तो ! पर न जाने क्यों, मन मानता ही नहीं है । तुम बहुत रुष्ट हो मुभसे, मैं जानती हूँ । यह भी मानती हूँ कि तुम्हीं सच्चे हो । यह भी जानती हूँ कि तुम मेरा पत्र पढ़ना पसंद नहीं करोगे ।

मुक्ते वे दिन याद ग्रांते हैं जब तुम पहली बार हमारे गाँव ग्राए थे। मुक्ते, ग्रंब भी, संक्ता समय बारजे पर खड़े पश्चिम की ग्रोर निहारते दिखते हो। ग्रंब भी, नियमित रूप से तुम्हारे दीपक में तेल भर देती हूँ यद्यपि सारे मकान में बिजली लग गई है।

प्रतिदिन उठा-उठाकर पुनः रख देती हूँ वे सारी पुस्तकों— बालोपदेश से लेकर कामायनी तक (जो शायद ग्रंतिम भेंट थी तुम्हारी मुभे)। 'शायद' इसलिए लिख रही हूँ कि 'ग्रंतिम' कहते दिल बैठ-सा जाता है। स्रभी भी मेरी लिखाई में कई त्रुटियाँ होंगी, परन्तु स्रव इनके सुधरने की स्राशा दिखाई नहीं देती।

#### (दो)

मास भर हुग्रा है तुम्हें एक पत्न लिखा था, उत्तर नहीं ग्राया। तुम उत्तर देना ही नहीं चाहते। सचमुच तुम मुभे भूठी समभते हो। पर मेरा मन मुभसे कहता है—'तुम सच्ची हो।' सच ही, मुभे नहीं मालूम था कि मैं विवाहिता हूँ। कभी-कभी मैं इसे सहेलियों का मजाक समभ लेती थी। किन्तु, ग्रव जो मुभे मालूम है कि मेरा खरीदार जीवित है; कैसे कहूँ कि तुम भूठे हो ? सच्चे ही हो तुम!

#### (तीन)

कल तुम्हारा पत्र मिला। कैसे लिखूँ, कितनी प्रसन्नता हुई इसे पाकर। तुमने जो भारतीय नारी का ग्रादर्श लिखा है, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। ईश्वर मुभे शक्ति दें, इस ग्रादर्श से कहीं विमुख न हो जाऊँ!

#### (चार)

वहुत दिनों के बाद पत्न लिख रही हूँ । बहुत दुःखी हूँ । पत्न लिखने से मन का भार कुछ हल्का हो जाए ।

ग्राज मैं जा रही हूँ श्वेत वस्त्र पहने। मालूम है कहाँ ? ससुराल।

"चौंक क्यों गए ?"

"इस समय तुम सुखी जीवन बिता रहे हो ग्रौर मैं दुःख

की वात सुना रही हूँ। ग्राज प्रातः ससुराल से संदेश ग्राया है कि मैं विधवा हो गई हूँ।

मुभे जाना है अपने पित के स्वर्गवास पर रोने। उस पित को मैंने कभी नहीं देखा। कहते हैं 'सत्तर वर्ष की आयु में वे मुभे छोड़ गए।'

मेरी बूढ़ी माँ ग्राज भी पुकार-पुकार कर कह रही है—तेरा बापू होता तो मरने वाले की कुर्की करवा कर तीन हजार ले ग्राता। पर मैं सोच रही हूँ, काश! किसी ने मुभसे कभी कहा होता—

नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो ।

मानोगे, प्रसादजी से भारी भूल हुई है ।

'ग्राँसू से भीगे ग्रांचल पर,

जीवन का सव रखना होगा ।

तुमको ग्रपनी स्मिति-रेखा से,

यह संधि-पत्न लिखना होगा' ।

गलत है यह । मुभसे पूछते तो ये पंक्तियाँ इस प्रकार होनी

चाहिए थीं—
ग्राँसू से भीगे श्रांचल पर,
जीवन का सब रखना होगा।
तुमको ग्राँसू की धारा ले,

जीना होगा, मरना होना।

### तारों की छाँह

प्रभात से पूर्व का भुटपुटा था, रघु मेला देखकर घर को लौट रहा था। पूरा एक सप्ताह लगता हैं यह मेला। रात को दिन से भी स्रिधिक चहल-पहल होती हैं। मेले में नए मित्र बनते हैं, पुरानों से मिलन होता है; व्यापारी लोग व्यापार करते हैं, बांभ स्त्रियाँ गोदी भरने की मनौतियाँ मानती हैं। भीड़ णीछे छूट गई थी; हँसते-हँसते उसने सभी से विदा ली थी और इस पगडंडी पर एकाकी चला जा रहा था। पक्षी बसेरे छोड़ रहे थे। स्रचानक उसे सुनाई दिया—छन-छन-छन। वह इस ध्विन से स्रभ्यस्त था। ग्वालिनें दूध ले जा रही थीं। भंकार निकट स्राती गई स्रौर दूध वाली स्त्रियाँ भी। वे चार थीं, चारों ने सिर पर मटके उठाए थे—िकसी ने दो, किसी ने तीन, किसी ने चार। उनमें से एक जो स्रायु में सबसे छोटी प्रतीत होती थी, कुछ गा रही थी। धीरेधीरे वे उसके बिल्कुल पास स्रा पहुँचीं। उनमें से एक ने कहा—'किन्नी सोहनी ऐ तारें दी लो'। गाने वाली ने कहा—'लो नईं छाँ'।

१. तारों की रोशनी कितनी सुन्दर है।

२. रोशनी नहीं, छाँह।

उसे ग्रकेला खड़ा देख वे हँस दीं। उसी युवती ने कहा, "मेले में सब कुछ गँवा ग्राया है।"

रघु ने देखा अपार सौन्दर्य। उस मद्भम प्रकाश में वह जवान देह दीपक के आलोक में स्वर्ण-प्रतिमा जैसी दिखाई दी उसे। वे आगे निकल गईं, गीत बंद हो गया, किन्तु, छन-छन-छन की आवाज मानो पेड़ों को जगाती चली जा रही थी। वह धीरे-धीरे चलने लगा; स्यात् वह फिर गाए।

#### $\times$ $\times$ $\times$

नगर के निकट पहुँच गए थे वे, एक व्यक्ति ने पुकारा— "महरी, कितना पानी डाला है म्राज ?" वे रुक गयीं, वह भी पीपल के नीचे खड़ा हो गया, किसी को उसकी उपस्थिति का भान नथा।

"नहीं, महाराज, पानी नहीं मिलाया है।"

"भूठ कहने की तो बान है तुम्हारी। शीशी लगाएँगे, नीचे रखो मटिकयाँ।"

काफी देर बातें होती रहीं, बाबू रौब जमाता रहा — "ढरकवा दूँगा सारा दूध" — वह कह रहा था। रघु को इस वार्ता में ग्रानंद ग्रा रहा था। वह उस युवती को बड़े ध्यान से देखने का यत्न कर रहा था जो ग्रपनी मधुर वाणी से उसे मुग्ध कर चुकी थी, जिसकी चाल उसके हृदय पर ग्रंकित हो चुकी थी। वह एक ग्रोर मौन खड़ी थी।

ग्रब उनकी बातें धीरे-धीरे हो रही थीं, वह सुन नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह कोकिल-कंठी रो रही हैं। "पानी मिलाती है तो दंड भी भुगतना पड़ेगा, ग्रच्छा है," वह

#### सोचने लगा।

"जल्दी कर, तारों की छाँह रहते पहुँच जाएँ।" उनमें से एक कह रही थी। एक ने ग्रागे बढ़कर उसकी मटकियां उतरवा दीं ग्रौर वह उस व्यक्ति के पीछे एक ग्रोर चली गई।

पत्थर वना वह देखता रहा, कौतूहल से उस दिशा को निहा-रता रहा जिस ग्रोर वह बाबू के पीछे चली गई थी।

थोड़ी देर के बाद वह लौट ग्राई। एक ने मटिकयाँ उसके सिर पर रखवा दीं। छन-छन-छन फिर ग्रावाज ग्राने लगी किन्तु इस संगीत में वह मघुरता नहीं थी, उसकी चाल में वह लोच नहीं थी। उसकी मटकी में दूध पानी वाला था, उसका ग्रांचल ग्रव सचमुच मैला था ग्रौर रघु का मेला फीका हो गया था।

### हिन्दी मीडियम

"इसमें ग्राइचर्य की कौन-सी वात है ?"

नरेन्द्र ग्रवाक् रह गया इस उत्तर से । चाय की प्याली उसने वापस मेज पर रख दी । उसे ऐसे लगा जैसे वह कुर्सी टूट जाएगी ग्रौर वह नीचे गिर पड़ेगा, उसके पैर ऊपर उठ जाएँगे ग्रौर चाय का मेज उलट जाएगा।

पिछले सात दिनों में वह दस लड़िकयां देख चुका था परन्तु ऐसा उत्तर उसे किसी ने नहीं दिया था। उसने टाई की 'नाट' ठीक करने की कोशिश की, देखा कि कोट के सभी वटन ग्रपनी-ग्रपनी जगह मौजूद थे। मन को स्थिर करते हुए उसने धीमे स्वर से कहा, "जी क्या कहा ग्रापने! क्षमा कीजिए मैं ठीक से सुन नहीं पाया।" उसने मुस्कराने की चेष्टा की। लेकिन उत्तर ग्रव की बार पहले से ग्रधिक स्पष्ट था—"बी० ए० ग्रागरा यूनिविस्टी से किया गया है, इसमें ग्रापको क्या कष्ट है?" लड़की ने मसखरेपन से कहा। उसकी 'ग्रदा' पर तो वह मुग्ध हो गया था लेकिन इतनी कड़वी गोली निगलना ग्रौर चेहरे पर सिलवट भी न लाना उसके बस की बात न थी। नरेन्द्र के कान लाल हो गए, कनप्रटियाँ मानो जलने लगीं।

कनाडा से स्राया था मित्रों को कहकर-शादी करने जा रहा

हूँ। तीन वर्ष लगातार उस निगोड़ी को कौन-कौन-सी 'गिफ्ट' नहीं भेजी थी उसने, किन्तु पगली ने बाल कटवाने से इन्कार कर दिया था। 'जू"-भंडार रखना हिन्दुस्तानी लड़िकयों की गंदी म्रादत है' उसके इस रिमार्क ने सारे किए-कराए पर पानी फेर दिया था। उसने भी निश्चय किया था कि अनुपम लड़की से शादी कर दिखाएगा । "तुमसे सुन्दर लड़की से ब्याह करूँगा । तुम्हें बुलाऊँगा, जरूर देखने ग्राना" वह कहकर ग्राया था ग्रौर उसके पश्चात् भाभी से कहा था, "भाभी हम तुम्हारी इंपारटेंस तब मानें जब विदेश में जाने योग्य लड़की ढूँढ़ दो ।'' लड़िकयों की लोज शुरू हुई तो अपनी लाडली को विदेश भेजने वालों की काफ़ी कमी दिखाई दी। "इसीलिए तो भारतवासी बुद्धू कहे जाते हैं।'' सागर से डरने वाले लोग रॉकेट युग में भी बाहर नहीं निक-लना चाहते। 'फिर से गुलाम हो जाएँगे' उसने कठोर फतवा दे दिया था। भाभी ने भी हार मानने से इन्कार कर दिया ग्रौर एक के बाद एक दस लड़कियाँ एक ही सप्ताह में दिखा दीं लेकिन नरेन्द्र को विदेश जाने लायक कोई लड़की पसंद न आई। किसी का रंग जरा पक्का निकला तो किसी का कद उसे पसंद नहीं था। बहुधा लड़िकयाँ भ्रंग्रेजी ठीक नहीं बोलती थीं। 'बैड इंगलिश'!

घर के बच्चों ने फिल्मी गीत कसना शुरू कर दिया था— 'वह परी कहाँ से लाऊँ''।' भाभी भी तंग ग्रा गई किन्तु बिना पत्नी के नरेन्द्र वापस नहीं जा सकता था क्योंकि मिल्लों को ग्रपने रोमांस के लंबे-लंबे किस्से सुना चुका था। प्रेमिका का रंग-रूप भी उसने ऐसा वर्णित किया था कि ग्रब वैसी लड़की उसे मिल नहीं रही थी। मास भर का समय होता, तो चिन्ता की कोई बात न थी। समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर ही प्रयत्न किया जाता किन्तु छुट्टी का ग्रव केवल एक सप्ताह शेष था।

''चाय लीजिए न।'' उसे कोकिल-कंठी ग्रावाज सुनाई दी।

वह नया 'कप' तैयार कर चुकी थी।

उसने चौंककर घूँट भरा लेकिन चाय बहुत गर्म थी। उसकी जीभ बुरी तरह से जल गई।

इस लड़को का पता उन्हें एक दूर के सम्बन्धी से प्राप्त हुग्रा था ग्रौर यह ग्रन्तिम ग्रवसर था उसके लिए। भाभी साथ नहीं ग्राई थी क्योंकि वह बार-बार के इन्कार से तंग ग्रा गई थी। इस बार वह भी तैयार था—कुछ भी हो इस बार मान लूँगा। लेकिन न जाने कैसे यह कम्बस्त प्रकृत मुख से निकला—

''ग्राप बी० ए० हैं ?''

"जी।"

"ग्रापने बी० ए० किस श्रेणी में किया ?"

''क्यों ?''

वह समभ गया कि बी० ए० तीसरी श्रेणी में किया गया होगा। उसने प्रक्त को मोड़ा—

"जी मेरा मतलव था कि ग्रापने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया ?"

''जी नहीं, स्रागरा से।''

"हिन्दी मीडियम के कारण।" उसने वात समभते हुए कहा। ग्रीर उधर से जैसे बंदूक से गोली छूटी—

"हिन्दी मीडियम में क्या तकलीफ है ?"
भाभी ने उसे बताया था कि लड़की हाँकी ग्रौर वास्कट-वाँल

की खिलाड़ी है, तैराकी की प्रतियोगिता जीत चुकी है, लेकिन बातों में भी इतनी तेज-तर्रार हो सकती है, एक हिन्दुस्तानी जड़की, यह वह सहन नहीं कर सकता था। लेकिन यह चांस ग्राखिरी था।

उसने चाय का घूँट निगलते हुए कहा, ''मेरी भाभी ग्रापके घर वालों से बात कर लेंगी।''

''ग्रो-के'' लड़की ने लजाते हुए कहा, ''मैं भी एक बात पूछूँ ?''

''व्हाई नॉट ?'' उसे प्रसन्नता हुई कि लड़की ने 'ग्रो-के' तो कहा।

''ग्राप बैडमिटन खेलते हैं ?''

"थोड़ा।" वह फिर घबरा गया।

''स्विमंग?''

ग्रीर जैसे वह सागर में डूवता कह रहा था-

''जी, नहीं।''

'नमस्ते' कहकर वह उठा श्रौर एक ही साँस में ड्योढ़ी से बाहर हो गया।

### मनीत्र्यार्डर

वच्चे ग्रपने प्रिय ग्रितिथ के स्वागत के लिए पंक्तियां बाँधे, हाथों में रंग-विरंगी भंडियाँ लिये खड़े थे। मान्य ग्रितिथ के ग्राने पर उन्हें जो नारे लगाने थे, उनका ग्रभ्यास करवा दिया गया था। प्रातः ग्राठ बजे ही बच्चों को बुला लिया गया था नयों कि नौ बजे मान्य ग्रितिथ के ग्राने का समय था ग्रौर यह कहा जाता था कि वे सज्जन समय के बहुत पावंद हैं। किन्तु ग्रव ग्यारह वज चुके थे ग्रौर वच्चे ग्रभी प्रतीक्षा कर रहे थे। वच्चे भूखे थे, चाहते थे छुट्टी हो जाए। कुछ तो खिसकने की बेकार कोशिश कर चुके थे। सभी ग्रध्यापक सतर्क थे ग्रौर मानीटरों को कड़े ग्रादेश दिये गए थे। यद्यपि वूप निकल ग्राई थी ग्रौर नेकर पहने वच्चों की टांगों को सुखद लग रही थी; तथापि शित के कारण खड़े वाल ग्रभी शीत का सामना करने के लिए खड़े ही थे।

''ग्रापका मनीग्रार्डर ।''

"मनीग्रार्डर !" लेकिन उस ग्रोर कुछ चहल-पहल थी । शायद वे ग्रा गए ।

नहीं, एक मास्टरजी एक भगोड़े लड़के की मरम्मत कर रहे थे। पानी वाला पानी का छिड़काव करता जा रहा था।

"मनीग्रार्डर ! सात रुपये का ।" भेजने वाला 'रामचन्द्र ।' ''रामचन्द्र ! हाँ, याद ग्राया रामू ।'' रामू कक्षा का सबसे पिछड़ा छात्र था। कक्षा में ग्राए, तब तो कुछ सीखे। दो दिन ग्राता, तो चार दिन गायब रहता। पिछले बैंच पर ग्रा बैठता। किसी से बात नहीं करता। कितनी भी पिटाई हो, चुप्पी साघे रहता। पैरों से नंगा वह 'तेज चाल' से चलता ग्रौर उसके पीछे चलते बच्चे बूटों की ठोकरों से उसकी एड़ियाँ छील देते। ड्रिल-मास्टर उसे भिड़कते—'बूट क्यों नहीं पहनता? क्या बना फिरता है?' मैं सोचता, यह गरीब भारत का प्रतीक है। ग्रागे बढ़ता, ठोकर खाता पर घबराता नहीं। बादल की तरह पछाड़ें खाकर गिरता, फिर उठकर चल पड़ता।

मैं जानता था वह निर्धन है। दो दिन मिल में मजदूरी करता श्रौर दो दिन स्कूल में श्राता। इसीलिए मैं उसे कभी जुर्माना नहीं करता था। स्कूल की फीस भी वह कभी समय पर दे नहीं पाता था। कई बार छात्रवृत्ति के लिए यत्न किए किन्तु उसके श्रंक भी कम होते श्रौर कोई 'पहुँच' भी वह खोज नहीं पाता। परीक्षा के 'दाखिले' भेजे जाने लगे तो मैंने उससे कहा, ''रामू, लड़कों से थोड़े-थोड़े पैसे इकट्ठे करके तुम्हें दाखिले की फीस पूरी कर देते हैं।' ''नहीं सर! मैं पैसे ले श्राऊँगा'' उसने कहा था। श्रौर उसने सचमुच मुभे फीस के पैसे ला दिए थे।

"कहाँ से लाए ?" मैंने पूछा था। "उधार लाया हूँ सर, चुका दूँगा।"

कुछ दिन बाद बाजार में देखा रामू को पुलिस वाले हथकड़ी लगाए ले जा रहे थे। रामू ने मेरी ग्रोर देखकर ग्राँखें फेर ली थीं। बाद में मुफे ज्ञात हुग्रा कि मिल के कैशियर के चालीस रुपये चुरा लाया था।

× × × ×

बच्चे ग्रतिथि के स्वागत में नारे लगा रहे थे । वे मुस्कान विखेरते मंच पर जा चुके थे । हैडमास्टर साहव का ग्रादेश मिल चुका था—उनके जाने तक कोई बच्चा ग्रपनी जगह से हिलेगा नहीं। पोस्टमैन धीरे से कह रहा था, 'मनीग्रार्डर सर'। रामू ने लिखा था, 'मैं ग्रापको कई बार जुर्माना इत्यादि नहीं दे पाया। मुभे ग्रापके कुल सात रुपये देने हैं। ले लीजिएगा, लौटाइएगा नहीं।"

पोस्टमैन कहता था, ''हस्ताक्षर कीजिए।'' किन्तु मन भी कांप रहा था, हाथ भी। जेल से छूटने पर रामू ने फिर एक मिल में काम करना शुरू कर दिया था। वहाँ एक दिन—काम करते —उसकी उँगलियाँ कट गई थीं।

एक बच्चा कँटीली तारों में से निकल कर भागना चाहता था, मेरे पैर उसे रोकने के लिए हरकत में ग्रा चुके थे। जोर से नहीं बोल सकता था क्योंकि कार्यक्रम ग्रारंभ हो चुका था।

### मिनिस्टर के रिश्तेदार

मल्लाह सवारियों की प्रतीक्षा कर रहा था। सामने वह पुल था, जिसके विषय में वे अनेक दंतकथाएं सुन और रिकार्ड कर चुके थे। डाकबंगले के चौकीदार की पत्नी ने कहा था— पुल दो बार गिर गया। पीर को बिल नहीं पहुँची थी। तीसरी बार बिल लेकर पीर प्रसन्न हो गया। 'खिह्र-पीर मनाओ, मनचाहा फल पाओ।' पुल के नीचे बहुत गहरा पानी है; गहराई की कोई सीमा नहीं, पाताललोक तक रास्ता जाता है उसके नीचे से। इसीलिए पुल के नीचे नदी में कोई 'कोठी' नहीं बनाई गई। दो ही कोठियों पर खड़ा है पुल।

मल्लाह बता रहा था—एक साधु ने डेरा लगाया—एक बार—नदी के किनारे। नदी शोर मचाती थी। साधु की तपस्या में विघ्न पड़ता था। एक रात उसने अपना डंडा उठाकर नदी की लहरों में दे मारा, 'चुप हो जा, री! न दिन को चैन न रात को आराम। न खुद कुछ करेगी न किसी को कुछ करने देगी। जयं बावा गोरखनाथ।' डंडे की मार से नदी मौन हो गई। वड़ी-बड़ी लहरें उठती हैं नदी में—पुल के नीचे लेकिन जरा आवाज नहीं होती। साधु की आज्ञा मानती हैं लहरें।

सवारियाँ म्राने लगी थीं म्रौर नीला को टेप-रिकार्डर पर

काम करते देख रही थीं। ग्रचानक सबकी नजरें एक खाकी वर्दी-धारी व्यक्ति की ग्रोर उठ गईं। वताया गया कि करती खाली की जानी थी क्योंकि मिनिस्टर साहिब के कुछ रिश्तेदारों को पार जाना था। कुछ ही मिनटों में सभी लोग करती से उतर गए। नीला ने ग्रपना टेप रिकार्डर सँभाल लिया। करती सफेद गदेलों ग्रौर तिकयों से सजा दी गयी। चाँद निकल ग्राया था ग्रौर नदी बहुत सुन्दर लग रही थी। सवारियां कि**नारे पर बैठ** गई थीं ग्रौर नीला एक लड़की से कहानी सुन रही थी—बुढ़िया का एक ही पुत्र था, वारात भरा 'मशुग्रा' उलट गया था श्रौर बुढ़िया ने यहीं ग्रासन जमा लिया था। उसने प्रतिज्ञा की थी कि पूर्णिमा तक उसका पुत्र वारात लेकर न लौटा तो वह जल-समाधि ले लेगी । निराहार दिनरात बुढ़िया नदी पर बैठी रहती। सभी देवता तंग ग्रा गए उसकी ज़िद से । ग्राखिर भगवान ने हुक्म दिया—इकट्ठा करो सभी कुछ । हिड्डयाँ इकट्ठी की शिव के गणों ने; मांस निगल गई थीं मछलियाँ, लेकिन बुढ़िया के व्रत ने सभी देवतास्रों के स्रासन हिला दिए। विश्वास की शक्ति है, चाँदनी रात में बुढ़िया का बेड़ा तैरा, सभी का उसी प्रकार तैरे।

 $\times$   $\times$ 

उनके सामने सचमुच बेड़ा तैर रहा था, सफेद गदेलों और तिकयों से सजी नाव लहरों पर नाच रही थी। लड़िकयों की हँसी रुपहली नदी में विखर रही थी। सभी दृष्टियाँ नाव पर स्थिर थीं। नीला टेप रिकार्डर से खेल रही थी और सतीश स्वयं को अपमानित अनुभव कर रहा था। उसे विश्वास था कि उनकी वेश-भूषा देखकर वे लोग उन्हें बुला लेंगे लेकिन किसी ने उनकी और ध्यान नहीं दिया था। नीला ऐसे अनुभवों की अध्यस्त

हो गई थी। अभ्यस्त तो उसे भी हो जाना चाहिए था परन्तु उसका पुरुषत्व ऐसे अवसरों पर निढाल हो जाता था।

''ग्रव रुकना बेकार है, ग्राग्रो चलें।'' नीला ने कहा। ''कैसे लोग हैं ये ?'' वह बहुत क्षुब्ध था।

''ग्रच्छे ही हैं, पहले में, अब में काफी भेद है। ग्रव तो इन मल्लाहों की लड़कियों को कोई छेड़ता नहीं। गरीवी में ही सही ग्राजाद घूमती तो हैं। गढ़ी वाली लोक-कथा के जागीरदार ने तो लड़की को उठाकर नदी में ही फेंक दिया था। ग्रव तो ऐसा ग्रन्याय नहीं हो सकता।"

सतीश चुप था लेकिन सोच रहा था। ग्रव भी बहुत कुछ होता होगा। किनारे पर लकड़ियों के दुकड़े बटोरती जवान ग्रौरतों के शरीर न जाने कितनी कहानियाँ कह सकते हैं। एक बारीक दुकड़े में लिपटा, बक्ष से घुटनों तक ढका शरीर''! उसने मुड़कर देखना ठीक नहीं समभा। वह नीला से पीछे छूट गया था ग्रौर कुछ लोग ग्रजीब नजरों से नीला को देख रहे थे।

"नीला।" उसने ग्रावाज दी जिससे लोगों को पता चले कि वह श्रकेली नहीं है।

''लोग कहते हैं यह विराट नगरी है, पाँडव लोग यहाँ रहे थे।''

"यह भी तो कह रहे थे कि यह ग्रंधेर नगरी है। ग्रंधेर नगरी के ग्रनबूक्त राजा का यही नगर है।" नीला ने मुड़कर नदी की ग्रोर देखा, उसे वह ग्रच्छा नहीं लगा।

''बहुत-से लोग पार जाने को ग्रातुर हैं।'' नीला ने कहा।

"हाँ, होंगे। इस पार-उस पार ग्राते-जाते उनके जीवन बीत जाएँगे लेकिन उनकी प्रतीक्षा का ग्रन्त नहीं होगा। मिनिस्टरों के रिक्तेदारों से ये डरते रहेंगे।"

डाकंबंगले की ग्रोर मुड़ने पर उन्हें डर हुग्रा कि डाकबंगले से भी उन्हें निकाल न दिया जाए उसी प्रकार जैसे नाव में से निकाल दिया गया। चौकीदार ने उन्हें बताया—'मैंने उन्हें कह दिया है कि ग्राप मुख्यमन्त्री के रिश्तेदार हैं; इसलिए ग्राप निश्चन्त रहें।' उन्हें चौकीदार की सूफ पर ग्राश्चर्य हुग्रा।

सतीश रातभर सो न सका। नदी का शोर, उसके लिए ग्रसह्य था। काश! कि उसके पास साधु का डंडा होता ग्रौर वह लहरों को शान्त कर देता। प्रातः वे लोग उन्हें चाय पर निमंत्रित करने ग्राए। 'हम चाय ले चुके हैं;' नीला ने कहा। उसे नीला की रुखाई पर हैरानगी हुई, कुछ लज्जा भी। लेकिन वह तो पूरी तरह इन्कार कर चुकी थी। चौकीदार ने उन्हें बताया कि मुख्यमन्त्री का रिश्तेदार समभ कर वे लोग ग्रापके द्वारा सिफारिश करवाना चाहते हैं किन्तु ग्रापके व्यवहार से वे बहुत निराश हुए हैं। उसे चाय की जरूरत थीं किंतु नीला सामान सहेजने में व्यस्त थी। ग्राज उसने कमरे के भीतर ही काला चण्मा चढा लिया था।

''तुम सामान क्यों सहेज रही हो ?'' ''वे लोग एक सप्ताह ठहरेंगे।''

''उससे हमें क्या ?''

''हाँ, ग्रापको क्या ? ग्राप तो नीली साड़ी वाली तितली पर मुग्ध हैं।''

''उसका व्यवहार तो बहुत मधुर है।''

"हाँ, वह भी मधुर है। मेक-ग्रप है, मेक-ग्रप। उस पालिश की हुई वीणा की भंकार नहीं, खंखार है, खंखार! ग्रावाज देखी उसकी '''

''स्रो हो तुम तो नाराज होने लगीं।'' ''तुम तो चाय पीने को तैयार थे!''

भाड़ू देने वाले के ग्रा जाने से उनका वार्तालाप शांत हो गया लेकिन ग्राध घंटे के ग्रन्दर वे विना चाय पिए वस पर वैठ चुके थे। वह नीला के काले चश्मे की ग्रोर देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। इतने में कंडक्टर ने ग्राकर कहा, "साहव, यह सीट रिजर्व है मिनिस्टर साहव के कुछ लोग …।"

''चुप रहो, हम टिकट लेकर बैठे हैं। वे लोग मुपत भी जाते हैं, ग्रागे भी बैठते हैं; उन्हें पहले ग्राना चाहिए था। यहाँ कोई सीट नम्बर लगे हैं? हम नहीं उठने के।''

कंडक्टर लौट गया। नीला ने चश्मा उतार कर उसकी तरफ देखा श्रौर बोली, ''मैंने 'थर्मोस' में चाय रखी है, पी लें।''

वह सोचने लगा—काश! करती से उतरने से पहले भी ऐसी फटकार बता दी होती, तो नाश्ता भी मिल जाता और नौका-विहार की तमन्ना भी अधूरी न रहती।

पुल पार करने के बाद वस 'खिद्दर-पीर' की दरगाह के पास से गुज़री । वह नीला के कान में बुदबुदाया—

> खिद्र-पीर मनाग्रो, मनचाहा फल पाग्रो।

# मजबूरियाँ

मुहल्ला खाली हो गया था। सुनने में य्राता था कि शत्रु के विमान अब आवादी वाले प्रदेशों पर भी वम वरसाएँगे। वे स्वयं-सेवक जो मोर्चे खुदवाने ग्रौर रात को पहरा देने का काम करते थे, अब कहीं दिखाई नहीं देते थे। रमजान अब खूब जोर से गीत गाता था। लगभग एक पखवाड़े से उसे कोई काम न मिला था। यह अधूरा मकान जिसके बरामदे में वह रह रहा था ठण्डी हवा ग्रौर वर्षा से उसकी रक्षा नहीं कर सकता था। उसने अपना जीवन ऐसे ही मकानों में गुजारा है। एक मकान वन जाने पर उसे दूसरे में जाना पड़ता। दिन को मज़दूरी ग्रौर रात को ग्राराम दिलवाते थे ये अधूरे मकान। इस मकान में ग्रभी एक महीने का काम वाकी था, लेकिन राज भाग गए थे, मजदूर भाग गए थे, ठेकेदार भाग गया था, वह पंडित भाग गया था जिसने उसे गाने से रोक दिया था। 'ग्रासमान पर दुश्मन के जहाज हैं ग्रौर तुम गीत गा रहे हो!' पंडित ने उसे फटकारा था। वह डर गया था—कहीं लोग उसे दुश्मन का जासूस न समभ बैठें।

उसे अपने गाँव की याद आती जिसकी छतें फूलों और सिंजयों से भरी रहतीं, पत्नी की याद आती जिसका बर्फ़ से गोरा, ऊन-सा मुलायम शरीर उसे काँगड़ी और चाय से अधिक गर्मी देता था। उसने नसवार की डिविया निकाली, दाँतों में भरने से पहले वह थोड़ी देर रुका। उसकी वीवी उसकी नसवार खाने की ग्रादत पसंद नहीं करती। वह प्राइमरी स्कूल में पढ़ी थी ग्रीर ग्रध्यापिका से नसवार न खाने की हिदायत सुन चुकी थी। वह स्वयं भी स्कूल जाता रहा था ग्रीर चाहता था कि घर पर ही रहे, लेकिन उसका बाप उसे मजदूरी के लिए साथ ले ग्राया था। छोटा-सा रस्सा ग्रीर छोटी वोरी का 'कोट' पीठ पर बाँधकर जब वह पहली बार वाहर निकला तो उसे वहुत खुशी हुई थी। गली में गुल्ली-डण्डा खेलते लड़कों ने उसकी टोपी उतार ली थी ग्रीर रस्सा बिजली के खंभे पर फेंक दिया था। वह घवरा गया था। लेकिन जब पहली बार एक लड़की ने उसे कहा था— ''ए हतो, यह बक्सा उठा लो,'' तो उसे लगा था जैसे वह वहुत बड़ा हो गया है।

श्राज रात भर वह श्राँख नहीं लगा पाया । उवले हुए चावल हंडिया में पड़े थे किन्तु कोई 'साग' नहीं मिला था । खाने को जी नहीं किया था ।

"रमजान !" बाहर से श्रावाज श्राई।

"हाँ मुहम्मदू, चले ग्राग्रो।"

''तुम कहीं नहीं जाभ्रोगे ?''

"कहाँ ?"

''घर ही चले चलो।''

"वहाँ भी तो मजदूरी नहीं मिलेगी इतनी सर्दी में।"

"यहाँ खतरा बढ़ गया है।"

"ग्रच्छा !"

"हाँ, कल हमारा शाह भी चला गया। टैक्सी वाले से किराया

तय नहीं हो रहा था। पठानकोट तक दो हजार दे रहा था लेकिन टैक्सी वाला नहीं मानता था।"

''तो ?''

''खरीद ली टैक्सी चालीस हजार में।''

''वाह, तुम्हारा शाह भी वहुत ग्रच्छा ग्रादमी है।"

''हाँ, मुभ्रे पिछले महीने की तनखा दे गया; सिर्फ इस महीने के पैसे नहीं दिए।''

रमजान सोचने लगा—यह मुहम्मदू कितना भाग्यवान है जिसकी ग्रंटी में पैसे हैं। महीने—तनखा की नौकरी ग्रच्छी रहती है। रोज की मजदूरी में न काम का भरोसा, न पैसे का। रमजान के पास पैसा होता तो जरूर गांव चला जाता, ग्रमन होने पर फिर लौट ग्राता।

"तो तू कल चलेगा?"

''हमारे पास पैसा नहीं है।''

"तो हम तुम्हारा टिकट लेगा। कश्मीर का टिकट महँगा नहीं हुग्रा।"

रमजान जानता था कि मुहम्मदू उसकी बहिन पर रीभा हुग्रा है। उसे मुहम्मदू की वात पसन्द न ग्राई। किन्तु इस जीवन से ऊव गया था; वोला, "लेकिन समभो जिस ग्राँख से लूँगा, उसी ग्राँख से चुका दूँगा।"

''हाँ, हाँ, ठीक है।''

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

वस में सामान चढ़ाया जा रहा था। मुहम्मदू ने ग्रपनी गठरी कंडक्टर को पकड़ा दी। रमजान खुश था। मुहम्मदू को शहर में चावल नहीं मिले थे ग्रौर रमजान ग्रयने कम्बल में चावलों वाली हांडी सावधानी से लपेटे हुए था । सोचता—भूख लगने पर मुहम्मदू को खिलाऊँगा। टिकट के एहसान का कुछ भुगतान हो जाएगा।

ड़ाइवर वस में वैठ चुका था, हार्न दे रहा था। मुहम्मदू वस में वैठ गया। रमजान भी वस के दरवाजे की ग्रोर बढ़ा—तेजी से। ग्रौर—ग्रौर-कम्बल दरवाजे के कोने से ग्रटक गया, हंडिया खटाक से सड़क पर गिर पड़ी। ठीकरियाँ इधर-उधर विखर गईं, चावल मोतियों की तरह फैल गए; भूखे कुत्ते उन पर दूट पड़े। वाबू लोग हँमने लगे। कंडक्टर ने कहा, 'ग्रागे चल, क्या देख रहा है ?'' रमजान बाबुग्रों की ग्रोर देखकर फीकी हँसी हँसा, कंडक्टर के सामने वह भेंप गया लेकिन मुहम्मदू उसकी ग्रोर ऐसी निगाहों से देख रहा था, जैसे उसे चोरी करते रँगे हाथों पकड़ लिया हो।

मजबूर होकर रमजान के पैर वस के पायदान से ग्रागे वह गए। ग्रव वह ग्रपनी वहिन की वात मुहम्मदू से पक्की करेगा ही। कैसे नहीं करेगा?

# पंडुलम

काफ़ी-हाऊस के एक कोने में बैठा हुआ योगराज 'योग' अपनी कविता गुरू करता है—

'पेंडुलम।'

'जी ?'

'पेंडुलम ।'

'वाह! पेंडुलम!'

'क्या सुन्दर प्रतीक है—पेंडुलम।'

मेज को चारों स्रोर से घेर कर बेठे युवक दीवार पर टँगी घड़ी की स्रोर देखते हैं। इस घड़ी में पेंडुलम नहीं है। स्राजकल विना पेंडुलम की घड़ियाँ स्रधिकतर प्रयुक्त होती हैं। सिग्नेट जलाते माचिस बुक्ता कर ऐश-ट्रे में छोड़कर योगराज पुनः कविता स्रारम्भ करता है—

'पंडुलम इन्सान एक पंडुलम है, जिसे मजबूरियों का स्प्रिंग, इधर-उधर पटक देता है।' श्रोताग्रों ने फिर दाद गुरू की— 'वाह क्या बात कही है!' 'इन्सान ग्रौर पेंडुलम—खूब कही।'
'सुन्दर उपमा है।'
किवता-पाठ फिर ग्रागे बढ़ा—
'इस पेंडुलम के चलने से
चलता है जीवन का चक्र।
लेकिन
सबसे जरूरी चीज है रुपये की कुंजी—
जिसके बिना हर पेंडुलम
मेरे हाथ की तरह
बेकार हो जाता है।''
श्रोताग्रों में कुछ उसके हाथ की ग्रोर देख रहे हैं, कुछ उसके
शब्दों का ग्रर्थ समभने का यहन कर रहे हैं।

× × ×

विगत भारत पाक युद्ध के दिनों में योगराज की ड्यूटी शरणाथियों के एक कैंप में थी। वहीं एक दुर्घटना में उसकी दाई बाँह की हड़ी चटल गई। ग्रस्पताल में ग्राया। कैंप कमाण्डेंट का पत्र साथ लाया था इसलिए ग्रस्पताल में जगह ग्रासानी से मिल गई। किन्तु विस्तर पर पड़ा तो मास भर पड़ा रहा।

जब कभी वह डाक्टर से कहता—'डाक्टर साहिव इस हाथ का क्या होगा ?' तो उत्तर मिलता—जो ईश्वर-इच्छा होगी, वही होगा। चिंता न कीजिये।

एक दिन ऊब कर उसने कहा—डाक्टर साहिब, इस ग्रस्प-ताल में मेरे इलाज का प्रवन्ध न हो तो मैं.....! "ग्राप किसी बड़े शहर में जाना चाहते हैं तो जाइये। जेब में जो चार-पांच सौ हों, खर्च कीजिए। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो कुछ वे लोग कर सकते हैं, वह हम भी कर सकते हैं।"

वह डाक्टर की बात समभने की कोशिश करता रहा। उसके बूढ़े बाप ने कहा — मैं तो पहले से कहता रहा हूँ वेटा! पैसे के विना काम चलने का नहीं।

लेकिन इतने पैसे आएँ कहाँ से ! वाप-वेटे के मित्रों, सम्ब-निधयों से बात की गई। कुछ ने एहसान जता कर, कुछ ने मित्रता के नाते, कुछ ने सहानुभूति से कुछ न कुछ दिया और दो सौ रुपये लेकर उसका बूढ़ा बाप जब डाक्टर के पास पहुँचा तो डाक्टर ने स्पष्ट शब्दों में कहा—दो नहीं, बाबा, चार से काम होगा।

बूढ़ा जानता था—दो सौ रुपये किस किताई से एकतित हुए हैं। इसलिए दो को चार करने का कोई साधन उसे सूभता नहीं था। उसके गिड़गिड़ाने से पसीज कर डाक्टर ने ग्रोप्रेशन का निश्चय किया। ग्रोप्रेशन हुग्रा, लेकिन ग्राधा ही। दूसरा ग्रोप्रेशन बाद में किया जायेगा—यह उन्हें बता दिया गया। लगभग तीन मास बाद दूसरे दो सौ का प्रबन्ध करके जब बूढ़ा डाक्टर के पास पहुँचा तो डाक्टर के सहायक ने कहा, ''इतनी देर के बाद ग्रोप्रेशन का कोई लाभ नहीं होगा। तुम लोग पैसे को प्यार करते हो, जिन्दगी चाहे बेकार हो जाए।''

बूढ़ा सहमा सहमा लौट श्राया श्रौर उसके बेटे का हाथ पेंडुलम की तरह लटकता रह गया।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

रेडियो पर समाचार प्रसारित हो रहे थे—राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि ग्रब प्रत्येक चार हजार व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर है । हमारी योजना है कि प्रत्येक चार सौ व्यक्तियों के लिए एक डाक्टर हो ।

किन्तु योगराज सोच रहा था-

ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि—चार सौ रुपये पर एक डाक्टर है, शायद यह रेट श्रीर वढ़ जाए।

उसने लटकते हाथ को कोट की जेव में रख लिया। विना पेंडुलम की घड़ी की स्रोर देखकर गोष्ठी उठ गई।

## लहर लहर हर नैया नाचे

चुनाव-चुनाव-चुनाव।
जीतेगा जी जीतेगा गाय-वछड़ा जीतेगा।
जलेगा दीपक, होगा उजाला।
नहीं देखना इधर-उधर,
मुहर लगाना साइकिल पर।
हर भूखे लाचार को
हरे पेड़ की छाँह चाहिए।

गाँव की ग्रोर ग्राने वाली हर पगडंडी चुनाव की वातों से भर गई। हर दीवार पर नारे लिखे गये, विज्ञापन लगाए गए, चुनाव चिह्न ग्रंकित किए गए। विभिन्न प्रत्याशियों के समर्थक घर-घर जाकर वोट माँगने लगे।

मंगतू जिस वट वृक्ष के नीचे गत ग्रनेक वर्षों से वैठता चला श्रा रहा था, महत्त्वपूर्ण बन गया। वट वृक्ष भी एक प्रत्याशी का चुनाव चिह्न था।

ग्राम एक नदी से घिरा हुग्रा था । यह नदी इस चुनाव की हलचल में एक वड़ा प्रश्न-चिह्न वन गई थी। नदी पर कोई पुल नहीं था। पिछले चुनावों के समय यहाँ एक पुल वना था किंतु एक ही वर्षा से परास्त होकर पुल के सभी चिह्न मिट गए। सभी प्रत्याशी जानते थे कि पुल इस गाँव की सबसे वड़ी स्रावश्यकता है।

यदि किसी को 'पुल' ही चुनाव चिह्न मिल जाता तो उसकी विजय निश्चित हो जाती । सत्तारूढ़ दल के प्रत्याशी ने पुल बनवाने का भरसक यत्न किया किन्तु यह चुनाव लोक सभा का था, इसलिए राज्य सरकार की विशेष दिलचस्पी इस चुनाव में नहीं थी। लोग वोट मांगने वालों को कोसते हुए नदी को पैदल ही पार करने चल पड़ते।

मंगतू घाट के निकट वट वृक्ष के नीचे वैठा सिग्नेट, मिठाई, चबेना इत्यादि बेचता। थके राही उसके पास बैठ कर चुनाव की बात करते। वह प्रायः सोचता—यदि पुल बन गया तो शायद मेरी दुकान ठप्प हो जाएगी। लोग नदी पार करने के लिए किसी साथी की प्रतीक्षा में उसकी दुकान पर नयों रुकेंगे तब! लेकिन था वह बहुत चतुर।

'तुम वोट किसे दोगे ?' कोई उससे पूछता तो उसका उत्तर था—उसी को जो नदी पर पुल बँधवा दे । पुल बँधवाना तो कठिन कार्य था। हाँ इस समस्या ना कुछ हल नदी में नाव चला देने से भी हो सकता था। एक प्रत्याशी को यह बात सूभी तो समय ग्रधिक न लगा। दो ही दिनों में क्वेत रंग की नौका लहरों पर नाचने लगी। नौका यात्तियों को ग्रार पर ले जाती—बिना पैसा लिए ग्रौर प्रत्याशी के प्रचारक कहते—इसे कहते हैं लोक-सेवा। ग्रापके वोट का ग्रधिकारी वहीं है जिसका हृदय ग्रापके दु:ख देख कर रो उठां।

नौका पर लहराता प्रत्याशी का ध्वज दूसरे प्रत्याशियों के लिए चिन्ता का कारण बन गया ग्रीर एक ही सप्ताह में एक

नहीं चार नौकाएँ उस छोटी-सी नदी का श्रृंगार बन गईं। श्वेत, पीली, नीली ग्रौर गुलाबी रंग की कलात्मक ढंग से सजी नौकाग्रों पर विभिन्न प्रत्याशियों के चुनाव-चिह्न प्रदिशत थे। प्रायः इन नौकाग्रों की दौड़ ठन जाती ग्रौर वातावरण—जीतेगा भाई जीतेगा ! पिछड़ गया भई पिछड़ गया "जैसे गगनभेदी नारों से गूंज उठता।

मंगतू किसे वोट देगा ? ग्रव उसका उत्तर वदल गया था— जिसकी नाव सबसे सुन्दर होगी उसी को मेरा वोट मिलेगा। नौकाएँ प्रतिदिन सज-संवर कर नदी के ग्रार-पार दौड़ने लगतीं ग्रौर मंगतू उन्हें देखता, ग्राँकता रहता—कौन-सी नाव सबसे मनोहर बन एड़ी है। वह सोचता नौकाग्रों की यह होड़ उसी का वोट जीतने के लिए हो रही है।

समय बीतता चला गया और मतदान का दिन आ पहुँचा। सभी प्रत्याशियों के समर्थक उससे पूछते — 'मंगन की कि सी ज़िक सुन्दर लगी?' वह मुस्करा कर कहता — सभी दुक से एक बढ़कर थीं। इस पर सभी दलों वाले मंगतू का वोत प्राप्त करने के प्रयत्न करने लगे। मंगतू ने किसको वोट दिया, पहुँ कि की पता न चला।

चुनाव में एक प्रत्याशी जीता और बाकी हुई गये । नौकाएँ घाट पर बेकार पड़ी रहतीं। उनको चलाने वाले मलकह चुनाव प्रचार समाप्त होते ही जैसे आए थे, चले गए। धीरे-धीरे नौकाएँ लुप्त होने लगीं। ग्रामीणों ने पुनः पैदल ही नदी को पार करना शुरू कर दिया। लेकिन एक सुबह वे यह देख कर हैरान रह गए कि गुलाबी रंग की नाव यात्रियों को पार ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। लोगों को गात हुआ कि यह नाव ग्रब

मंगतू की नाव है। इस विषय में संदेह की कोई गुंजायश नहीं थी क्योंकि मंगतू ने ग्रव ग्रपनी दुकान नाव पर ही जमा ली। मंगतू ने यह नाव कैसे प्राप्त की इस विषय में जितने मुँह, उतनी बातें सुनने को मिलतीं—

मंगतू ने ग्राधे दाम पर नौका खरीद ली.....वोट का ग्राह्वासन देकर सभी से पैसे बटोरता रहा है.....सचमुच

गाँव का दर्द है इसके दिल में......इत्यादि।

मंगतू ने इस विषय में चुप्पी साध ली थी। वह प्रत्येक प्रश्न पर मुस्कराता, ईश्वर का धन्यवाद करने के लिए हाथ आकाश की ग्रोर उठा देता। एक तथ्य जो सब पर प्रकट हो गया, वह यह कि मंगतू को गुलाबी नौका पसन्द ग्रा गई थी ग्रौर इसी नौका वाले प्रत्याशी को उसने वोट भी दिया होगा।

× × ×

मजे की बात यह कि पंचायत में बहुमत एक ऐसे दल का है जिसने नीली नौका चलाई थी। गुलाबी नाव वाले के विरुद्ध वे कुछ करना चाहते हैं। कम से कम नौका चलाने का कर तो मंगतू को देना ही पड़ेगा, ऐसा उनका विचार था। किन्तु मंगतू श्रब साधारण व्यक्ति नहीं रह गया है। सभी को ज्ञात है कि मत-दाताग्रों पूर उसका प्रभाव निरन्तर बढ़ रहा है। विधान सभा के श्रागामी चुनावों में मंगतू महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा क्योंकि नदी के श्रार-पार ग्राने-जाने वाले उसके ग्राभारी हैं ग्रौर सम्भव है, उसी की पसन्द के प्रत्याशी को वोट दें। उधर मंगतू को एक ही चिन्ता है ग्रौर वह यह कि यदि पुल बन गया तो उसकी दुकान का क्या होगा।

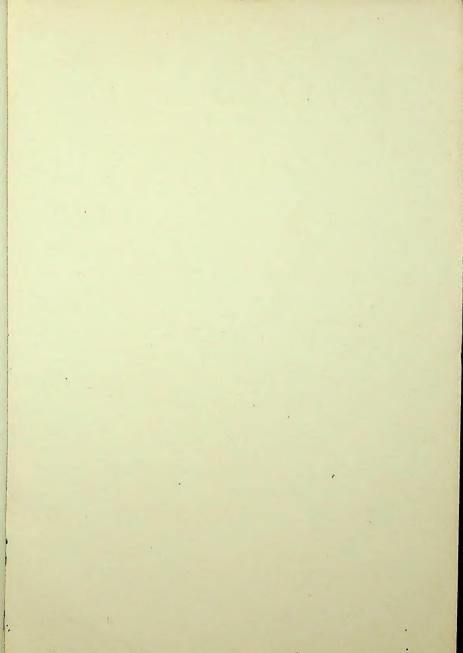

### कुछ श्रेष्ठ कहानी संग्रह

|                       |                                   | ξo | पै० |
|-----------------------|-----------------------------------|----|-----|
| गंगा की लहरें         | : श्री राजेन्द्र ग्रवस्थी 'तृषित' | 3  | X o |
| रंगमंच                | : श्री नन्दिकशोर                  | 3  | 00  |
| स्नेह दीप             | : ग्रो॰ हेनरी                     | 3  | 00  |
| दुर्गम-पथ             | : 'विचित्र'                       | 2  | 00  |
| श्राज की प्रतिनिधि    | 14 66                             |    |     |
| कहानियाँ              | : किरएाचन्द्र शर्मा               | 2  | X0" |
| हिन्दी की प्रतिनिधि   |                                   |    |     |
| कहानियाँ              | ; n n                             | 3  | X0  |
| भ्रादशं कहानियां      | : भीमसेन                          | 8  | ७५  |
| हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ |                                   |    |     |
| कहानियां              | ः बनारसीदास                       | 2  | 00  |
| <b>मं</b> जरिका       | : कुमारी उमा मिश्र                | 7  | 00  |
| जीवन की कहानियाँ      | : देवदत्तं ग्रटल                  | 2  | 40  |
| सात कहानियाँ          | : डा॰ हरभजनसिंह तथा               |    |     |
|                       | प्रो॰ सत्यपाल चुध .               | 8  | ७४. |
| गेल्प रतन             | ः चन्द्रकान्ता प्रभाकर            | 2  | ७४  |
| गल्प सुषमा            | ्माधवप्रसाद शर्मा                 | 2  | X0  |
| सुबोध कहानियाँ        | ः कृपाशंकर् त्रिपाठी              | 3  | Xo. |
| श्रांसू श्रीर ग्राग   | : श्री व्यथितहृदय                 | 2  | X0  |
| चैखव की कहानियाँ      | ः अनुवादिका शीमती अ०अ०अ०          | 3  | 00  |

#### एस० चन्द एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड रामनगर, नई दिल्ली-५५